



Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

1928.



THE

## CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES,

COLLECTION OF RARE & EXTRAORDINARY SANSKRIT WORKS.

NO.361

## न्यायाचार्यश्रीमदुद्यनाचार्यविर्वितः आत्मतत्त्वविवेकः ।

श्रीरामतर्कालङ्कारभद्याचार्थकृतिटप्पणीसमलङ्कृतया तार्क्विकशिरोमणिश्रीरघु-नाथकृतया दीधितिरिति श्रीसद्धया विवृत्या श्रीराङ्करमिश्रविरिच-तथा आत्मतत्त्वविवेककल्पलतया च विभृषितः ।

काशीस्यराजकीयपाटशालान्यायशास्त्रप्रधानाध्यापकमहामहोपाध्यायश्रीमद्गुरु-चर्गा पं० वामाचरणभट्टाचार्यानुगृहीतेन काशीस्यश्रीवल्लभरामशालिया-मसाङ्गवेदविद्यालयाध्यापकेन न्यायाचार्य पं० श्रीराजेश्वरशास्त्रि-द्राविडेन परिश्रमपूर्वकं संशोधितः।

# ATMATATTYA VIVEKA

## UDAYANÂCHÂRYA

With the Commentaries of Raghunātha & S'aṅkara Miśra and sub-commentary of S'rī Rāma.

Edited by

RAJES'VARA S'ASTRI DRAVIDA, NYAYACHARYA, Teacher, V.S. Sanga Veda Vidyalaya, Benares.

FASCICULUS 2-3

PRINTED-PUBLISHED & SOLD BY THE SECRETARY,
CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE.
Vidya Vilas Press, North of Gopal Mandir, Benares.

1927.

RA 661,UDA-A



CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

Agents:

1 Luzac & co, Booksellers,
LONDON.

2 Otto Harrassowitz, Leipzig:
GERMANY.

3 The Oriental Book-supplying Agency,
POONA.

tatt S'a ann Tai

the the

ex

Ât

bri

yil

G

the for the the indicate of the second secon

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

## PREFATORY NOTE

T

The following pages embody the text of Âtmatattvaviveka by Udayanāchārya, its commentaries by S'ankara Miśra and Raghunātha S'iromani and the annotations on Raghunātha's commentary by S'rīrāma Tarkālankāra.

The place of Atmatattvaviveka, otherwise known as Bauddhādhikāra or Bauddhadhikkāra, is unique in the history of Indian Philosophy. Udayana was one of the greatest philosophers India has ever produced, and all his writings bear upon them the stamp of his extraordinary genius and controversial acumen. His Atmatattvaviveka and Nyāyakusumānjali are two brilliant attempts in defence of the orthodox Naiyāyika's position in regard to the doctrines of Self and God against the attacks of the heretics.

The greatest assailants of the theory of Self being the Buddhists, the former work concerns itself with a formal enunciation and refutation of their views in this connection. The theories of Perpetual Flux and those of Ideas and Universal Void have been dealt with in a truly polemic spirit. The latter tract however is directed against the non-theistic systems of Chārvāka, Sānkhya, Mīmānsā, Bauddha and Jaina. We have already observed in our Introduction to Varadarāja's Commentary, called Bodhanī, on the Kusumānjali, that the age in which Udayana flourished was one of intense conflict among the various schools of philosophical and religious thought. Of all the concepts which were attacked by the opponents those of the

## [ 2 ]

in t

owi

if it

kno

जन

to

Un

wit

int

(9

viz

de

is Jī

to

ex

of

es

g

8

b

i

C

8

C

1

Self (अगत्मा) and God (परमात्मा) received the greatest share of attention. But it may be of interest to observe that Udayana had one great predecessor in this field, viz. Mahāmāheśvarāchārya Utpala Deva of Kashmir who, as the pupil of Somānanda and father of Laksmaņa, the Guru of Abhinava Gupta, belonged to the first half of the tenth century of the Christian Era. Utpala was the author of Siddhitrayī, viz. (i) Ajaḍapramātṛṣiddhi, (ii) Īśvara siddhi and (iii) Sambandha siddhi, of which the first two works correspond to Udayana's Ātmatattvaviveka and Kusumānjali respectively, though the treatment of the subject in the former is substantially different from that in the latter.

The Atmatattvaviveka, for instance, starts with the formulation of the destructive arguments of the Buddhists denying the existence of the Self as an independent reality, meets them from the standpoint of Nyāya Vaišesika and establishes its own theory of it. But Utpala Deva deals with the same topic as a strong champion of the non-dualistic system of Trika philosophy of Kashmir. For facilitating a better appreciation of Udayana's position I am here summing up what Utpala says on the subject in his AJADAPRAMATRSIDDHI, which is a little metrical tract consisting of 27 couplets. He observes that Self is Pure Experience, that it is of the nature of Light or Consciousness and that Matter, as associated with the Self which is Intelligence, that is, as appearing in consciousness, is real, but in itself it is unreal. Hence the Principle of Intelligence, by virtue of the overflow of its own nature, manifests itself as Knower & Known-as Spirit & Matter,

## [ 3 ]

test

to

r in

of

her

ged

ian.

viz.

nm-

ond

iali

in

the

ith

he

le-

of

it.

ng

SO-

on

at

HI,

uat

at

lli-

al,

of

e,

in the universe which is an appearance through its own Māyic Power. Remaining what it is, it appears as if it were alienated from itself. This is technically known as स्वातन्त्रम, which consists in aggregation (संयो-जन) and separation (वियोजन).

The peculiar character of प्रत्यवमर्श is that it tends to project out as external ( इदन्तया ), as objective, the Universe which lies so long merged in the Self as one with it and then turns it back, when thus externalised, into the quiescent unity of the Infinite Self-awareness ( पूर्णाहन्ता ). The Self is considered in a double aspect, viz. (1) when it is limited, as Jīva or Aņu, and is dependent and tainted with Matter, and (2) when it is pure, free, infinite and unconditioned. The so-called Jiva or Individual is in reality the Pure Self, attaining to contraction in consequence of its being the subject ( प्रमाता ) of prāṇa & the other objects ( प्रमेय ) already externalised by itself from its own bosom-which externalisation is due to the enactment at will (स्वेच्छया) of its cosmic play. In either aspect the Self being essentially the Principle of Awareness is the background of all kinds of knowledge, positive or negative. It runs as a continuous thread in succession, and hence self-illumination forms its very essence. Thus it will be clear that both the aspects are fundamentally identical. Self-consciousness is the consciousness of oneness with the universe and lies behind all possible states of consciousness. Apart from and independently of this the existence of Matter is not conceiveable, because it is not possible to think of Matter either as identical with or as different from the Light of the Self. The truth therefore appears to be that one non-material Subject, through its own inherent

## [ 4 ]

Free Will, spontaneously raises and sinks within its own bosom varied objects which are identical with itself—and during the whole process its self-character remains totally unaffected.

OVE

int

of

of

Th

ne

of

Sc

st

an

A

W

ik

(i

n

&

i

I

It is not necessary to enter into a detailed enunciation of what Utpala and the other Kashmirian philosophers have said in connection with the nature of the Self. The little we have said will suffice to convince one that the view of the Self as presented by Utpala is substantially distinct from what is propounded in the present work by his successor Udayanā-

chārya.

It is usually assumed, and on this assumption is based the present work, that all the Buddhists were deniers of the doctrine of Self. This is of course not historically correct, for we are aware that the doctrine of Pudgala was not altogether unknown in Buddhist Literature. In earlier times the Sammitiyas & Vajjiputtakas appear to have advocated this doctrine. The Vajjiputtakas were one of the earliest seceders & hence the doctrine was very old. In the Samyutta Nikāya (III. 25) there occurs a Sutra known as the भारहार-स्त्र, where there is an account of the burden, its bearer, its being taken up & laid down. The burden being the five-fold Skandha, its bearer represents the Individual or Pudgala, & the taking up & laying aside of this burden stand for desire & its cessation. It is evident that this Sutra speaks of a Personal Self, althugh Buddhaghosa, Vasubandhu Chandrakīrti, & Yasomitra have tried to explain it away; & Uddyotakara is justified in considering this sutra as representing the doctrine of Personal Self.

Though Udayana was certainly not familiar with the doctrines of canonical Buddhism, not perhaps

## [ 5 ]

ita

ith ter

ci-

hi-

of

on-

by

ın-

nā-

is

ere

ot

ne

ist

jji-

he

10-

ya

ार-

er,

he

ur-

at

na-

ve

ed

ne

th

ps

even with their immediate succesors, he was most intimately conversant with the more developed views of the school.

A few words may now be said about the authors of the text & the commentaries herewith published. The history of Udayana is already a familiar one & need not be dwelt upon at this place. He was one of the greatest savants in the Nyāya Vaiseṣika School & marked the beginning of a new epoch in its study. He was probably an inhabitant of Mithilā\* and lived in the tenth century A.D. (906 S'aka ie 984 A.D.). Besides the 2 works mentioned above, he also wrote (i) a commentary on Vāchaspati's Nyāyavartika Tatparya ṭīkā, called Pariśuddhi, (ii) Lakṣāṇāvalī (iii) & Kiraṇāvalī.

S'ankara Miśra was also a Maithila Brahmana, being the son of Bhavanātha and Bhavānī, and wrote a number of works in Nyāya-Vaiśeşika, Vedānta, Sāhitya, &c. His works may be classified as below:

A.-In Nyaya-Vaisesika:--

(a) Commentary on Kanada's Sutras, called Upaskara.

(b) Commentary on Praśastapāda's Padārtha Dharma Samgraha, called Kaṇādarahasya.

(c) Commentary on Udayana's Atmatattvaviveka, called Kalpalata (herewith published).

<sup>\*</sup> He is sometimes believed to have been a native of Bengal and is identified with Udayana Bhāduri. Anachronism stands in the way of this theory being accepted as sound. Apart from this, we have attempted to show from internal evidence available in the pages of the Nyāyakusumānjali and the Bodhanī by Varadarāja that Udayana was not a Bengali (see Introduction to Nyāya-Kusumānjali-Bodhanī, pp vii-ix, Sarasvatī Bhavana Texts, No. 4).

### [ 6 ]

- (d) Com. on Udayana's Kusumanjali, called Amoda.
- (e) Com. on Udayana's Trisūtrī nibandha.
- (f) Com. on Vallabha's Nyāyalīlāvatī, called Kaņṭhābharaņa.
- (g) Com. on Gangeśa's Chintamani, called Mayukha.
- (h) Vādivinoda.
- (i) Bhedaratnaprakāśa.

B.-In Vedanta:-

- (a) Com. on S'rī Harşa's Khaṇḍanakhaṇḍakhādya. C.—In Sāhitya:—
  - (a) Gaurī Digambara.
  - (b) Rasārņava.

He is assigned to the end of the 15th Century.

Raghunātha S'iromaņi, the author of Dīdhiti, the most learned commentary on Gangeśa's Tattvachintāmaṇi, was a native of Bengal & lived in the 16th Century. He is said to have been the pupil of the great Vāsudeva Sārvabhauma, who spent his last days in the court of Pratāpa Rudra of Orissa. In Nyāya-Vaiśeṣika he was the author of commentaries, called Dīdhiti, on

- (1) Kiraņāvalī,
- (2) Ātmatattvaviveka,
- (3) Nyāyalīlāvatī, &
- (4) Tattvachintāmaņi,

and of an independent tract, viz. Padārthatattvavivechana. In Vedānta his commentary on Khandanakhandakhādya deserv s special mention.

S'ri Rāma Tarkālankāra, whose notes on the Dīdhiti are appended here, is probably to be identified with the father of Mathurānātha Tarkavāgīśa. It is not known whether he wrote any other work besides the

live

one

con pri

(i

(i

(i

(i

( (

## [7]

one which is presented to the public just now. He lived in the 17th Century A. D.\*

oda.

Ka-

kha

ya.

the

ntā-

6th

the

ays

va-

led

ve-

na-

hi-

ith

ot

he

#### TI

The present edition of Atmatattvaviveka with its commentaries is based upon the following Mss. and printed works:

#### (A) MANUSCRIPTS

- a) Text-(i) Ms. marked as guo go. It belongs to the family collection of the great Naiyāyika of Benares, viz. Mahādeva Puntamkar. It is carefully corrected and bears marks of correction from the pen of The Ms. is not dated, but is Mahādeva himself. apparently of an earlier age than Puntamkar.
- (ii) Ms. belonging to P. Babu Diksita Jade. Generally correct. It is dated Samvat 1774 or 1717 A. D. सम्वत् १७७४ ज्येष्ठ शु० १० गुरुवार.
- b) Dīdhiti by Raghunātha-
- (i) Ms marked as goo go, belonging to Puntamkar Library. It is generally free from error. Leaves 1-11 missing. The date of transcription is Samvat 1672 or S'aka 1538 (= 1616 A. D.) शकाव्दः १५३८ आषाढ श्र १४ मौमे संवत १६७२.
- (ii) Ms belonging to P.Laksmidhara Pant Dharmadhikārī. It is correct, but contains only 88 leaves.
- c) Kalpalatā by S'ankara Mis'ra-(i) Ms. belonging to Puntamkar Collection. It is partly correct.
- (ii) Ms. lent out by P. Gopāla Bhatta. Script Bengali. The Ms. is not dated but is apparently very old.
  - d) Tippaņī by S'rīrāma Tarkālankāra-

<sup>\*</sup> For fuller particulars regarding these authors see the present writer's "History and Bibliography of Nyaya Vais'esika Literature" in the 'Sarasvati Bhavana Studies' Vols. III and IV.

### [ 8 ]

- (i) Ms. belonging to the Govt Sanskrit Library, Sara. svatī Bhavana. It is a very rare work, but the Ms. is full of errors.
- (ii) Ms. in possession of P. Dharmadhikari, Correct. It extends to fol. 79 only.

(B)

#### PRINTED EDITIONS

या

टि

दः तेः

वि

ख

न

वि

ह U

प्र

হা ण

अ

व

न

₹

3

5

2

13

The printed editions utilised, though rare, for collation have been those of P. Jadunatha Sarvabhauma and the Asiatic Society of Bengal. But as these are not very carefully done they have not been of great service in determining the right reading.

The present edition of the text and commentaries is entrusted to a young scholar, Pandit Rajesvara S'astrī Dravida Nyaya Vaiśesikacharya, whose sound knowledge of Logic, intellectual zeal and painstaking habits are calculated to make the edition free from all those inaccuracies which till now have disfigured the text. That he has been doing his work creditably will be apparent from a comparison of the text now published with what was available. His annotations, too, it is believed, will prove useful. Though the work, together with a number of commentaries, had been taken up for publication by the Asiatic Society of Bengal long ago under the editorship of the late Mm. P. Vindhyeśvarīprasāda Dube & P. Laksmana S'astri Dravida and passed through 6 formes it was felt that its completion would require, at the rate of its present progress, no less than a score of years! The issuing of the present edition in these -circumstances, it may be hoped, calls for no apology.

Sanskrit College, Benares. GOPINATH KAVIRAJ.

## उपोद्घातः।

अथ प्रक्रम्यतेऽयं वौद्धाधिकारापरपर्याय आत्मतत्त्वविवेको न्या-याचार्योदयनेन निगुम्फितः कल्पलतादीधितिभ्यां तथाच दीधिति-टिप्पण्या समलङ्कृतो मुद्रापयित्वा प्रकाशयितुम्। अद्यत्वे बौद्ध-दर्शनस्य बहुलमधीतत्वात् तदीयप्रचाराधिक्यं विद्वत्स्वनुमीयते। तेन तन्मतनिरसनपरग्रन्थस्यापि समाळोचनमावद्यकमित्यात्मतस्व विवेकस्य प्रकाशनेऽयमेवावसर इति निर्विवादम्। गुणगरिम्णा ले-खप्रौठ्या च महनीयोऽप्ययं ग्रन्थो पठनपाठनादिसम्प्रदायबहिष्क्रतो न तथा प्रसिद्धिमाप यथा युज्यते। तत्र सुसंस्कृतपुस्तकाभावः, विषयस्य दुरवगाहत्वं, वौद्धानामभावात् तन्मतालोचने तादशाग्र-हाभावः, अवैदिकमतमिति वेदाचारवतां तत्रोपेक्षणामिति चत्वार एव हेतवः। तेषु श्रमेण पुस्तकान्तरसंवादपूर्वकं श्रन्थशोधनेन तत्-प्रकाशनेन च प्रथमहेताः, व्याख्यानसंयोजनेन मूलपङ्कव्याख्यानवै-श्चां सम्पाद्य प्रनथकर्तुरिभप्रायस्योद्धाटनेन च द्वितीयहेतोरपसार-णमुद्दिश्य समुद्यमोऽयं प्रारब्धः । तृतीयो हेतुर्मतिमान्द्यनिमित्तकः, असत्स्विप वौद्धेषु तन्मतस्य वुद्धिविजृम्भणद्योतकत्वात् तत्फलः कत्वाच्च परिशीलनमवश्यमेव कर्त्तव्यं करिपतपूर्वपक्षसमालाच-नस्यापि सिद्धान्तस्थापनार्थं विधेयत्वात् । चतुर्थो हेतुस्तु कुः संस्कारमूलक एव।

तत्र खलु वौद्धानामात्मवादस्य नितरां विविधत्वादात्मतस्वविवेके तेषामात्मविषयकविप्रतिपत्तीनां समुद्धरणं विमर्दनं च कृतम्। यद्यपि लौकायितकाद्यो वहव एव पक्षा उदयनसम्भतात्मवाद्विरोधिनस्त-धापि वौद्धानामेव तत्र प्रबल्तवाद् दुर्निग्रहत्वात् तत्सम्प्रहायस्य च व्यापकत्वात्तन्मतमेव प्राधान्येनाक्षित्तमस्ति। क्षणभङ्गवादो विश्वान-धादः शुन्यवादश्च महताध्यरोपेन समुद्दङ्किताः। कुसुमाञ्जलप्रकरणे सावच्चार्वाकादिनिरोश्वरमतानां विमर्शनं कृतम्। उदयनस्य प्रादुर्भान्वकाले सर्वत्रैवदार्शनिका धर्मविदश्च परस्परं विवदमाना आसान्नित चरद्राजकृतायाः कुसुमाञ्जलिवोधिन्या उपोद्धाते समासतोऽस्माभिरान्वरद्वाजकृतायाः कुसुमाञ्जलिवोधिन्या उपोद्धाते समासतोऽस्माभिरान्वरद्वाजकृतायाः कुसुमाञ्जलिवोधिन्या उपोद्धाते समासतोऽस्माभिरान्वरद्वाजकृतायाः कुसुमाञ्जलिवोधिन्या उपोद्धाते समासतोऽस्माभिरान्वर्वाचिन्या उपोद्धाते समासतोऽस्माभिरान्वर्वाचिन्या

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

ara. the

ect.

for au-

of

ara and ainree isfi-

ork the no-

es, oci-

ksnes

of ose

## उपाद्धातः।

लोचितम् । प्रतिस्पर्द्धिभराकान्तेषु तत्त्वेषु परमात्मतस्वमात्मतस्वं चेति तत्त्वव्यमेव विशेषतः समाकान्तमासीत् ।

ज्ञान

भा

कत

भा

मेव

स

दी

गृह

न्नः रो

व

47

ज

5

के

1

7

2

7

उदयननेव ततपूर्वमिष काइमीरकमहामाहेश्वराचार्यणोत्पलदेवेन (६००-६५०) सोमानन्दपादान्तेवासिनाऽभिनवगुप्तपादगुरुजनकोने श्वरसिद्धिरजडप्रमातृसिद्धिरिति ग्रन्थद्वयं विनिर्भितम् । तदनन्तरं श्रीभाष्यकृद्रामानुजाचार्यस्य परमगुरुणा यामुनाचार्थ्यणापि स्वति-वद्धे सिद्धित्रये चिदात्मन ईश्वरस्य च साधनं कृतम् । अर्वाचीननैया थिकेषु मैथिला गङ्गेशोपाध्याय ईश्वरसाधकानुमानप्रणालीं स्फुटं निव-वन्य-सा च सर्वथैवोदयनपदाङ्कानुसारिणी, क्वित् तु भाषायामपि।

आत्मतत्त्वविवेके तावन्त्यायसर्णिमनुसुत्यैवात्मस्थापनं कृतम्। न्यायनये तथा वैशेषिकनये चात्मनो नित्यत्वं विभूत्वं ज्ञानेच्छादिः विशेषगणगणसम्वायित्वं च सिद्धम्। तत्र विशेषगुणानां त्वद्यवशा-देव समवायः, स्वक्रपशानकृतात् तन्नाद्यात् तेषां सम्यगुच्छेदे चात्मनः स्वभावस्थितिरेव मोक्षः । सुखदुःखयोरिप विशेषगुणान्तःपातित्वाः न्मोक्षे तयोरमाव एव । ज्ञानासुद्यासम्भवेन नित्बज्ञानासनभ्यपगमेन नैयायिकानामात्मा, ज्ञानादिसमवाययोग्यत्वात् स्वभावतोऽजडोऽपि, जडकल्प एव । स तु नित्योऽपि विभुरपि नित्यज्ञानादिमतः परमेश्व-राद् विलक्षणः । अजडप्रमातृसिद्धौ पुनरुत्पलदेवेन त्रिकदर्शनमतमनुः गतम्।तत्रात्मनो विशुद्धसंविदात्मकत्वात् स्वभावतः परिच्छेदराहि-त्यात् परमेश्वरत्वेऽपि परिच्छेददशायां प्राणादीनां प्रमेयाणामवः भासनपूर्वकं प्रमातृत्वेनाऽवस्थानाहुन्यसङ्कोचजीवभावापत्तिः। प्रा-णादीनामवभासनं च विश्वकी डोल्लासननिमित्तमेव, तत्राऽपि तस्य स्वेच्छेव मूलम् । स्वातन्त्रयापरपर्याया स्वेच्छाऽप्यात्मनः स्वरूपः भूता नित्योदिता शक्तिः। तामाश्रित्य स्वतःशुद्धोऽपि चिदातमा वि इवलीलामुद्घाटयन् देशकालाद्यात्मकं परिच्छेदं परिगृह्य मित्रा-किरणुभूतो जीवत्वमापन्नः। स्वरूपतश्च चिदात्मा प्राणादिभिः प्र-मेयजातरिनरुद्धत्वाद्विश्वनिभीरितात्मकः अत पर्व पूर्णः स्वतन्त्रश्च। द्विविधोऽप्ययमात्मा प्रकाशात्मकत्वाद्भावाभावानां सर्वेषामेवाऽर्थ-ज्ञानानां पर्यन्तभूमिः। परस्मादात्मनो जीवस्य कोऽपि भेदो नास्ति, उभयोरिप पौर्वापर्यानुसन्धातृत्वेन संविन्मात्रस्फुरणस्यैव स्वरूपः त्वात्। अहम्प्रकाशस्य विश्वाभेद्पत्यवमशंकपत्वात् स एव सर्वः

तस्व

द्वन केन. न्तरं वान-

नेया. निच-ापि।

तम्। गदि-शा-

मनः त्वा-मिन

र्धि, इव-

मन्-ाहि-

मच• मां-

स्य रूप. वि-

ादा-प्र-

ध। रर्थ-स्त,

.P.2 र्क

ज्ञानानां विश्रामभूमिरिति तस्माद् व्यतिरिक्तस्य जडस्य सन्तं न सम्भवति । एक एव परः प्रभाता स्वस्वातन्त्रयेण स्वस्मादभिन्नान् भावान् स्वस्मिन्नेवोद्धासयति विलापयति चेति तस्य स्वारमस्थितिः कदापि च्युति नावहति । विमर्शाभावन जडत्वप्रसङ्गाद् व्यवचिछन्न-भ्रमाश्रयवद्यात् प्रणपुर्यप्रकप्रमातुर्जीवाख्यस्य मितात्मनो वेद्यत्व-मेव, न तु पारमार्थिकं प्रमातृत्वम्। तथापि स एव प्राणादिकतानां सङ्कोचानामपसारणतुः परप्रमात्रात्मक ईदवरव्यपदेशमाक् , प्राणा-दीनामपि चित्प्रकाशात्मकत्वात् । ईइवर एव स्वेच्छया पशुभूमिकां गृहीत्वाऽऽणवभावमुपगत इति जीवस्येदवरस्वभावाभेदः। अनविच्छ-न्नप्रकाशानन्दमयपूर्णाहन्तास्फुरत्तामय एवेश्वरावभासः। तस्य निः रोधः सङ्कचितशक्तिकेन जीवेन कदापि न साध्यः। तथा सति जी वस्य स्वलत्ताऽपि विलीयेत, अपरिच्छिन्नस्वराक्तिविकासाऽप्रथन-स्यैव जीवत्वात् । त्रिकद्र्शनविदः स्वातन्त्रयवादिनः। तत्रायं क्रमः-जडभावानां संविश्विरपेक्षं स्वतन्त्रं सत्त्वं नास्ति। ते च स्वभावतो-ऽसत्कल्पाः प्रकाशात्मकज्ञातुः सम्बन्धादेव सत्तावन्तः । अत एव केवला संविदेव स्वभावस्योच्छलत्वात् स्वकीयमायाशकत्युवलासि-त्विश्यवैचित्रये जडत्वेन च वेद्यत्वेन वेदकत्वेन च स्वरूपाऽनित-रिकापि स्वद्भपातिरिक्तेव स्फुरति । इदमेव तस्याः स्वातन्त्र्यम् । तच्च संयोजनवियोजनात्मकम्। एतद्विद्यं जडस्य प्रकाशः कदाः उप्यनुभवपद्वीं नारोहति । प्रत्यवमर्शस्येद्मेव माहात्म्यं यद्नेन स्वा-त्मन्यभिन्नतयावतिष्ठमानं विद्वमिदन्तयोद्धास्यते, तथोद्धास्यमानं तत् पुनः पराहन्तायां विलाप्य तत्राभिन्नं सम्पायते । माया चात्म-नः शक्तिः, तस्मादभिन्नाऽपि तस्य स्वरूपगोपनात्मिका क्रीडामयी। तत एवेरं विश्वमख्यातिमयमाभाति, तत्र चिदात्मनो व्यतिरिक्तं कि भाष कारणं न सम्भवति, प्रकाशस्वभावात्तस्मात्तस्य व्यतिरेकेऽप्र-काशमानतथाऽसस्वापत्तिप्रसङ्गात्। अतं एव विश्वामासनिर्मातृत्व-मेव चिदातमन ईश्वरत्वमिति स्पष्टम । इयं परा पारमेश्वरी शक्तिरे कैव प्रमातुरादिभूतं स्वसंवेदनात्मकं तस्वम् । विविधविच्छित्रज्ञाः नानां नीलादिप्रतीतीनां संयोजने वियोजने च पूर्वाऽपरादिकोटि॰ ब्वैक्यानुसन्धानस्येयमेवाऽऽधारभूता । संविदात्मके पूर्णाह्नतापरा-सर्वासारे प्रमातिर सर्वे पदार्था व्यवस्थिताः। सदा स्वतन्त्रस्य तस्य

## उपोद्धातः।

सर्वत्रैवाऽनुसन्धानात्मकं व्यापकत्वमुपलभ्यते, जडस्य पुनर्विमर्श-सारानात्मकत्वेन नास्ति स्वातन्त्रयं नापि व्यापित्वम् । संविदोऽभि-न्नानामेव भास्यानां भासमानत्वाद्विश्वं जगत् संविदद्वयमयं चित्रमः स्नातिकामिति न कोऽपि संशयाऽवकाशः।

तत्र

भा

न्ध

त्म

त्रा

द्यां

सु

न।

i€

स

Ĺ

ज

य

अ

व

q

1

7

P

6

यामुनाचार्येण तु स्वनिर्मितात्मसिद्धिनिवन्धे विशिष्टाद्वैतसिद्धाः न्तं शठकोपनाथमुन्यादिभिः परिगृहीतं बोधायनटङ्कद्रमिडाचार्याः दिभिश्च समुपगृंहितमाश्चित्यात्मनिक्रपणं कृतम् । तत्र चात्मा स्वतः स्सिद्धः-विशुद्धेन बोगाभ्यासजनितप्रत्यक्षेणैव तस्य प्रकाशनं भव-ति । आत्मभावः पुनर्वोधोपाधिः । ज्ञानं तु ज्ञातुः स्वरूपप्रयुक्तमेव, अत एवात्मनो नित्यत्वात्तस्यापि नित्यत्वम् । स्वात्मावभासकं तत् संसारे चापवर्गे च सममेव तिष्ठति । सर्वकरणोपरमदशायाः मिप चैतन्यस्य सत्वं न छिद्यते, तेन हि चैतन्यमात्मनस्वभावत्वेन व्यपिद्दयमानं शास्त्रेषु दृदयते । निश्चयसंशयादयस्तस्यैवं प्रकार-भेदाः। आत्मनश्चेतन्यधर्मत्वेऽपि तस्य विवेकात्मकस्फुटप्रकाशकपः स्फुरत्ताभावादुपपादनार्थमनुमानानामाप्तवचनानाञ्च संग्रहः क्रिय-ते। परन्तु तस्यापरोक्षज्ञानोदयम्तु योगाङ्गानुष्ठानपूर्वकिनरोधाभ्याः सजन्यसत्त्वोद्रेकसापेक्षः। वैशोषिकसम्मतो मोक्षस्त्वप्रामाणिकत्वन विशिष्टाद्वैताचार्येर्नाद्रियते । अत्यन्तलुप्तकार्यं वस्तु तत्कार्यजनने शक्तिति न कुत्रापि दृष्टम् । निह् किश्चित्पदार्थस्वप्रकाशायासाधाः रणसजातीयान्तरापेक्षो द्रष्टः। तथा चात्मनिहसद्धिरनन्यापेक्षेति निः विवादम् । आत्मनः प्रकारभूतञ्चतन्यमधीवशेषसंसर्गाद्धरक्षानादिः रूपतां प्रतिपद्यते । घटज्ञानाद्यश्चेतन्यस्य दशाभेदाश्चेतियतुरात्मनो धर्मविशेषत्वात्तस्यापरोक्षाः। वैशोषिकनये यश्चतन्यमात्मन आगन्तु-कथर्मत्वेन निकिपितं तत्तु न समीचीनम्।

सर्वत्रायमेव विद्वासः समुज्जूम्भते यत्सौगतास्सर्वे एव देहादाः तिरिक्तमात्मानं न मन्यन्ते स्मेति। एतन्मूलक एवोद्यनस्य वौद्धमतिनि-रसनप्रयासः। प्रायः समुपलभ्यमानेषु वौद्धप्रन्थेषु नित्यात्मनस्सिद्धिः न हस्यत इत्युद्यनस्य न कोऽपिदोषः। परन्तु केचिद् वौद्धास्सिमिः तीया विज्ञपुत्तकाश्च पुद्गलवादिनो नित्यात्मनस्साधका आसान्नितीतिः हासहष्ट्या स्पुटमेव प्रतीयते। विज्ञपुत्तकाः पुरैव मूलसंघाद् भेद्मापः न्ना वभूवुरिति तेषां प्राचीनत्वे न सन्देहलेशः। संयुत्तनिकायनान्नि(२५)

## उपोद्धातः।

मर्श-

ऽभि-

वत्यः

जा-

थां-

वत

भव-

मेव.

सकं या• त्वेन

ार-

रूप· कय·

या वन

नने

धाः निः

दिः

नो

नु-

द्य-

नि-

द्ध

**H**•

ति-

q.

स्तिपिटकान्तर्गतप्रनथिवशेषे भारहारस्त्राख्यं किमिप स्त्रमुपलभ्यते-तत्र भारतद्वारकतद्वहणतत्त्यागरूपवस्तुचतुष्ट्यं सुष्ठु प्रतिपादितम् । भारश्य पञ्चस्कन्यात्मकतया व्याख्यातत्वात्तद्वारस्य पुद्गलत्वं स्क-न्धाद्यति।रिक्तत्वञ्च स्पष्टमेव प्रतिभाति। तृष्णैव भारप्रहणम्, उपरमा-त्मकतृष्णाच्छेदं एव तत्त्यागः । बुद्धघोषवसुवन्धुचन्द्रकीर्त्तियशोमि-त्रादिभिः स्त्रस्यास्य प्रकारान्तरेण व्याख्यातत्वेऽि तात्पर्यं स्कन्धा-द्यतिरिक्तात्मसिद्धिपरमेव भाति । न्यायवार्त्तिककृतोद्योतकरेणापि स्त्रमिदं नित्यात्मसिद्धिपरतयैव गृहीतम् ।

अतिप्रत्नबौद्धसिद्धान्तानामपरिक्वाने ऽपि सुपरिचितानां तेषां क्वान् नमुद्यनस्य सम्यगेवासीदिति तद्ग्रन्थावळोकनतः प्रतीयते ।

\* \* \* \*

आत्मैतत्त्वविवेककारमधिकृत्य न किमिप विशेषतो वक्तव्यमस्ति । न्याये वैशेषिके च तन्त्रे स आचार्यत्वेन पूजाई इति नवीनैः
सब्वेरेच विद्वद्भिः स्मर्थ्यते, तस्य प्रामाण्यं सब्वेरङ्गीक्रियते च । तस्य
मिथिलावास्तव्यत्वं सर्वथा सम्भाव्यते, तद्मुकूला च लोकविश्वता
जनविरिप । तद्रचितग्रन्थेषु साम्प्रतं न्याये वाचस्पतिकृताया न्यायवार्त्तिकतात्पर्यटीकायाः परिशुद्धिरात्मतत्त्वविवेको न्यायकुसुमाअलिः, वैशेषिके च प्रशस्तपादभाष्यटीका किरणावली लक्षणावली च समुपलभ्यन्ते । स च तर्काम्बराङ्ग (८०६) प्रमिते शकनुपाव्दे लक्षणावलीं निर्ममे इति खीष्टीयदशमशताव्या मध्यमागे प्रादुरासीत् ।

कल्पलताकृत् शङ्करमिश्रस्तावद् भवानीभवनाथतनयो मैथि-लो बाह्मणो न्याये वेदान्ते मीमांसायां काव्ये च कृतभूरिपरिश्रमः प्रसिद्धपाण्डित्य आसीत्। तेन वेदान्ते खण्डनखण्डखाद्यस्य ब्याख्या-तत्वेऽपि तस्य द्वेतवाद एव स्वरस आसीन्नाद्वेतवाद् इति तद्ग्र-न्थानां स्कृषिक्षकया पर्यवेक्षणेन स्पष्टं प्रतिभाति। तस्य भेद्रत्तप्र-काशः अखण्डनादिमतदूषणपूर्वको द्वेतवादस्य स्थापनापरोऽपि मधु-स्द्रनसरस्वतीनिर्मिताद्वेतरत्तरक्षाया उपजीव्यभृतः। तेन तर्कशास्त्र कणादस्त्रोपस्कारन्यायलीलावतीकण्डाभरणकणाद्रहस्यकुसुमाञ्ज-ल्यामोदोद्यनकृतित्रस्त्रीनिवन्धव्याख्याचिन्तामणिमयूखवादिविनो-

6

दादयो ग्रन्था निवद्धाः। काव्येऽपि तस्य गौरीदिगम्वररसार्णवाः दयः प्रसिद्धा एवं

हां

क

श्च

प्रा

ਸ

षा

ग्र

U

यम

H

₹

Į

स किस्मिन् काले समजित तत्रायं निर्णयप्रकारः। मिथिलाराजस्य भैरवेन्द्रस्य समकालीनो दण्डविवेकादिस्मार्जनिवन्धकर्ता वर्छमान् नोपाध्यायः स्वकृतदण्डविवेके राङ्करामिश्रं तथा गण्डकामिश्रं वाच-स्पतिमिश्रं च स्वगुरुत्वेन मेने इति तद्य्रन्थालोचनेन सिध्यति। शङ्करवाचस्पतिपक्षधराणां समकालत्वे प्रसिद्धिरप्यास्ति । वा-राणसीसंस्कृतकालजीयसरस्वतीभवनपुस्तकालये राङ्करराचितायाः खण्डनटीकायाः १५२९ विक्रमसंवत्सरे लिखिता कापि प्रतिलिपिः स्थापितास्ति । जम्बूस्थरघुनाथपाठशालीयपुस्तकालयस्थभेदप्रकाश्रानामकप्रनथस्य प्रतिलिपिरापि १५१९ संवत्सरे कृतासीदिति तत् स्वीपत्रसमालोचनेन ज्ञायते । अतः सम्भाव्यते सर्वप्रमाणसंवादेन शङ्करः खीष्टीयपञ्चदश्राताव्यां प्रादुर्भूत आसीदिति ।

आत्मतस्वविवेकदीधितिकारो रघुनाथस्तु नवद्वीपीयो वासुदेवः सार्वभौमशिष्यः श्रीचैतन्यसद्दाध्यायी खीष्टीयपोडशशताब्दीयो ने यायिकशिरोमणिरासीत् । तत्कृता चिन्तामणिदीधितिः सर्वत्र प्रख्यातिमापन्ना चिन्तामणिटीकासु वङ्गेषु श्रेष्ठत्वेन गणिता । पदार्थः तस्वविवेचनं, न्यायलीलावतीप्रकाशद्वीधितः, किरणावलीदीधि तिश्चानेनेव विरचिता विद्वचकेषु प्रचलितास्तर्कशास्त्रीयग्रन्था अध्याप्युपलभ्यन्ते।

टिप्पणीकृत श्रीरामतकालङ्कारो मथुरानाथस्य जनको रघुनाः थस्य शिष्यः। मथुरानाथस्तत्पिता चोभावपि रघुनाथस्यान्तेवासिः नाविति किंवदन्ती।

पुस्तकस्यास्य संशोधनार्थं हस्तिलिखितान्यष्टावादर्शपुस्तकाः न्युपलञ्धानि । तत्रात्मतत्त्वाविवेकमृलस्य द्वयं, दीधित्या द्वयं, कल्पः लताया द्वयं, दीधितिटिष्पण्या अपि द्वयमिति सम्भूयाष्टी ।

<sup>\*</sup> प्रन्थोऽयं कदाचिद् भेदरत्नामिति कदाचिच्च भेदप्रकाश इत्याख्यया व्यपदिष्टो वृत्रयते । औक्कृत् महोदयस्य मते पुस्तकमिदं संक्षेपशारीरके विगर्षितम्। तत्तु न समीचीनं, संक्षेपशारीरककर्तुः सर्वज्ञात्ममुनेः शङ्करमिश्रात् वृत्शतवेषभ्यः प्रागेव पादुर्भूतत्वात् । श्रान्तिवीजं तु "एवं समन्वयनिरूष् पण्याववोधे जातोष्याखण्डाविषयो नतु वावयजन्यः । मानान्तरेण परिपीदित एव जातो भेदप्रकाशन-कृताक्षनिवन्थनेन ॥" इति पद्यस्य चतुर्थपादीयः पादः ।

र्गवा-

जस्य रमा-ाच-

ति । वा-

याः रिप: का

तत्-देन

देव-ने. वित्र

ार्थ-धि । अ-

युना-ासे.

का ल्प•

ककतुः निरू

इयते।

नश्न-

(क) मृलस्य प्रथमपुर्स्तकं पुण० पु॰ संज्ञकं वाराणसेयम-हानयायिकभवानन्दीप्रकाशादिऋत्श्रीकण्ठीशब्यमहादेवपुण्यस्तम्भ-करसंग्रहादवाप्तम् । इदं महादेवेन यत्नतः स्वहस्तेन शोधितं, तदङ्का-श्च सर्वत्र दृइयन्ते । नात्र लिपिकालस्योह्नेखः, परन्तु स महादेवात् प्राचीनतर इति ।त्रशतवर्षेभ्यः प्राचीनः स्यात् ।

( ख ) द्वितीयं प्रायः शुद्धं जडाख्यवातुदीक्षितस्य भवनाद्वा-प्तम् । अत्र लिपिकालः-संवत् ११७४ ज्येष्ठ ग्रु० १० गुरुवार ।

(ग) दीधित्याः प्रथमं पुस्तकं पुणतामकरगृहस्थम् । शुद्धम् । आदित एकादश पत्राणि न सन्ति । लिपिकालः-शकाब्दः १५३८ आ-षाढ शु० १४ मीमे संवत् १६७२।

( घ ) दीधित्या अपरं पुस्तकं धर्माधिकारिलक्ष्मीधरपन्तस्य सं-ब्रहस्थम्।

( ङ<sup>•</sup>च ) कल्पलताया पकं पुस्तकं पुणतामकराणां शुद्धम् , अ परं च गोपालमट्टेन दत्तं वङ्गाक्षरालिखितं प्राचीनं च।

( छ-ज ) दीधिति टिप्पण्या एकं पुस्तकं काश्रीसंस्कृतकालेजी-यसरस्वतीभवनस्थमशुद्धम् , द्वितीयं च धर्माधिकारिगृहस्थं शुद्ध-मादितः ७८ पत्रात्मकम्।

मुद्रितपुस्तकद्वयं संशोधनार्थमुप्युक्तम् । तत्र यटुनाथसार्वभौ-मसंशोधितं खण्डितमेकं, महामहोपाध्याय विन्ध्येशवरीप्रसादद्विवे दिलक्ष्मणशास्त्रिद्राविडाभ्यां संशोधितमेशियाटिक्सोसाइटीप्रका-

शितमसम्पूर्णमपरम्।

पुस्तकस्यास्य संशोधको न्यायवैशिषकाचार्यो न्यायादिदर्शनशाः स्रेषु निष्णातः श्रीमान् राजेश्वरशास्त्रिद्राविडः । वयसा नवीनोऽपि धीवभवन मतिस्थमतया च प्रवीणानिप बहून् समितिकामन् श्रमकु-शल उत्साहसम्पन्नोऽयमेवेतादशस्य दुरूहस्य क्रेशसाध्यस्य कर्मणः सम्पादनायालमिति विमृशता मया तदुपरि गुरुभारोऽयं विन्यस्तः। सोऽपि सहंषे तं वोदुं स्वीकृतवान् । तदय तेन संस्कृतस्तेनैव यथात्रयोजनं कृतिटप्पणिसिन्निवेशश्च प्रन्थोऽयं प्रथमभागात्मको विदुषां परितोषाय पुरतः समुपस्थाप्यते । आशासे च तैर्गुणदोष-विवेचनकुरालैविंमर्शकैरनुप्रहदष्ट्यायमवलाकायिष्यत इति । संस्कृत का लेज, श्रीगोपीनाथ कविराजः। वाराणसी ।



## टिप्पणीसमलङ्कृतदीधिति-कल्पलताख्यटीकाद्वयविभूपितः। १०१

## मिथः कचित तुरगविहग(१)योरिष सम्भेदसम्भवात ।

दीधितिटिप्पणी।

उभयत्र दोषदानेपि विशिष्य तदानाय परिदृश्यमानेति मुलम्॥

कल्पलता ।

नोभयमपी(२)ति । न विरोधो न वा व्याप्य-व्यापकभाव इत्पर्धः । व्यक्तिभेदेनेति । कस्याश्चि-द्यक्तौ क्षेत्रपतितायां शालित्वकुर्वदूपत्वयोः समा-वेशिप कचिद्समावेशः स्यादित्यधः । विलीन-भिति । परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणयोरपि जात्योः सामानाधिकरणये जातिप्रतिनियमो न स्या-दित्यर्थः। एतद्वाह । परिदृश्येति ॥

यश्च यस्य जातिविशेषः(३), स चेत् तं व्य-

क्रिक्टिक के प्राप्त । की दीधितिः।

समाविष्टजात्योमिथोव्यभिचारे वाधकम्(४), यश्चे-

दीधितिटिप्पणी।

विशेषपदेनैकदेशवृत्तिरुच्यते, न तु व्याप्यं, शालित्वस्य कुर्वद्रू-पत्वव्याप्यत्वास्वीकारात्, अत एकदेशवृत्तित्वं वाच्यं, तच तत्क-तिपयवृत्तित्वम्, न च घटत्वं दुव्यत्वकतिपयवृत्तिरतो यत्पदस्य

कतां व्यक्तिभेदेनेत्यादेः स्पष्टयति । व्यक्तीति । एवं सति तुरगत्वविद्यगत्वादीनामविशेषितानामेव सर्वमतिसद्धो ।वरोधो विलीयेत, तेषां सामानाधिकरण्येपि उक्तिदिशा सङ्ग्रहपतिश्चेपापपत्तिरित्याह । विलीनमिति । तदतञ्जातीयनापदेन तज्जातितद्यजात्योर्विवश्चणे तयोरिवरोधाद-सङ्गतिरतस्तत्यदं व्याचष्टे । तदतदिति । जातिसङ्कररूपवाधकस्योक्तिनयमानां मध्ये द्विती-यिनयमोपपादकत्या परिदृश्यमानत्यादिमूलं प्रथमनियमोपपादकत्या च यश्चेत्यादिमूलं व्याचष्टे, मिथ इत्यादि । —गदाधरः । (१) तुरङ्गमविदृश्चम—पुण० पु० पा० ।

(२) नोभयाम-पुण ० पु० पा०।

(३) अयं पाठाट्टिपणीकृत्मतः। यस्य विशेषः -पुण० पु० पा०।

(४) व्याभेचारे च बाधकम्-पाठः। व्यभिचारे-पा० र पु०।

f

7

ने

तर

q

q:

यो

र र र्भा

धि

क्ष

भिचरेत, व्यभिचरेदपि शिंशपा पादपम, अविशेषात्. तथा च गतं स्वभावहेतुना । विपर्धये बाधकं विशेष इति चेन्न, तस्येहापि सत्त्रात(१), तदभावे स्वभाव-

दीधितिः।

त्यादि(२) । यस्य यज्जाती पस्य । विशेषः एकदेशवृत्तिः । तम् तज्जातीयम्, तां जातिमिति यावत्। गिरापा शिरापात्त्रम्। स्वभावहेतुना तादाहम्यहेतुना । विपर्यय इति । वृक्षस्वभावा वृक्षसामग्रचन्तर्गतसामग्रीका च शिंशपा यदि वृक्षमतिपतेत तत्सामग्रीमतिपत्य(३) वा जायेत, तदा आत्मा(४)नमेवातिप-तेत् स्वसामग्रीमेवातिपत्य(५) जायेतेति बाधकम् । तृस्येति । अङ्करकुर्वदूपस्वभावस्तत्सामग्न्यन्तर्गतसामग्रीकथ शालिरङ्कर-कुर्वदूषं च शालिस्वभावं तत्सामग्न्यन्तर्गतसामग्रीकं च यदि दीधितिटिप्पणी ।

जात्याश्रयपरत्वं, अत आहं। यज्जातीयेति। यद्वा तं व्यभिचरेदिः त्यस्य तां जातिमित्यवह्यं व्याख्येयम् , तथा च यस्येत्यस्य व्यक्तिपः रत्वे तां जातिमिति तत्पदेन जातिपरामर्शो विरुद्धत इत्यत आह। यज्जातीयस्येति । विशेषपदेन व्याप्य उच्यते, तच न लगति, जाते-व्यक्तिव्याप्यत्वाभावादत् आह । विशेष इति । एवञ्च जातिः पदस्य परितृपाती बोद्धव्यः, तथा च जातिविशेषः विशेषजाः तिरित्यर्थः, अन्यथानन्वयात्। न च पाद्पपदं कथं भावपरं न क्रतामिति वाच्यम् । तमिति सूलस्य तजातीयमिति व्याख्यानेन च्यापकदिशि भावपरत्वासङ्गतेः। तां जातिर्माते तु पर्यवसितार्थः मात्रकथनम्, न तु शब्दार्थकथनम् । स्वभावहेतुना तादातम्यसम्ब-न्धेन हेतुना, गतमित्यर्थः। शालिवदङ्कुरकुर्वदूप(६)मपि पश्चीकृत्याः पि तत् पार्यत इति दश्यायि । अङ्करकुर्वदूपं चिति । शिशापावृश्च-

<sup>(</sup>१) सम्भवात्—पाठः । समानत्वात्--पाठः । (२) यश्चेति -पाठः ।

<sup>(</sup>३) मतीत्य-पा० २ पु०। (४) तदा स्वात्मा-पुण० पु० पा०।

<sup>(</sup> ६ ) मेव बातिपत्य पुणु व पुण पार्वा (६) कुर्वदूषवत्त्व इत्यादर्शपुस्तके पाठः।

टिप्पणीसमळङ्कतदीधिति करपळताख्यदीकाद्वयविभूषितः। १०३ त्वानुपपत्तेः । उपपत्तौ वा किं बाधकानुसरणव्यसने नेति(१)।

।त्,

शेष

न-

तम्

म्।

तित्

नेप-

ते।

₹**₹**-

गिंद

दि-

ह ।

ाते-

ति

जाः

ं न नेन

ार्थ ।

Fa-

याः

[स

### दीधितिः ।

तद्तिपतेत् तत्सामग्रीमितिपत्य वा जायेत, स्वात्मानमेवाति-पतेत् स्वसामग्रीमेव चाति(२)पत्य जायेतेत्येवं(३)रूपस्य वि-पर्यये वाधकस्येत्पर्थः । तद्यावे विपर्यये वाधकामावे ॥

### दीधितिटिपणी।

योर्न परस्परपक्षत्वं सम्भवतीत्येकमात्रपक्षत्वमेव दर्शितम्। परस्पर्व्यमिचारिणोरेव द्वयस्य पक्षत्वसम्भवात्। अत्र च तत्साम्यन्यन्त-र्गतत्वं तत्सामग्रीसमानाधिकरणाभावप्रतियोगित्वे सति तत्समाना-धिकरणत्वेक्षपं वोध्यमः। साध्यमाहः। यदीति । तत्पदेन(४) उभयप्रस्थिवसाध्यस्यैव परामर्शः, सत्त्वप्यन्तस्याभाववोधनं निर्धकमत् आहः। तद्भाव इति ॥

#### कल्पलता ।

यश्चेति। ज्ञालित्वच्याप्यं कुर्बद्र्वत्वं यदि यवेषि
स्यात्, तदा शिंजापात्वमपि वृक्षत्वं च्याभिचरदित्यर्थः।
किञ्चात इत्यत आह। तथा चेति। विपर्यय इति।
यदि शिंजापा वृक्षं च्याभिचरेत् तदात्मानमपि(५)
च्याभिचरेदितिविपक्षवाधकवलेन स्वभावहेतुः प्रवर्त्ततामित्यर्थः। तस्येहापीति। कुर्वदृष्ट्य(६)स्यापि ज्ञालित्वस्वभावत्वाद्विपच्य(७)वाधकस्यास्य सत्त्वादित्यर्थः(८)।
नद्भावं विपच्चबाधकाभावे। उपपत्ती वेति। वि-

<sup>(</sup>१) तुसरणेनेति-पाठः। (२) चामि-पुण० पु० पा०। (१) जायेत, एवं-पाठः :

<sup>(</sup> ४ ) तस्येदापि सत्त्वात्, तदभाव इत्यादिमूलस्येन द्विनीयतत्यदेनेत्यर्थः ।

<sup>(</sup>६) तदारमानमेव—पाठः। (६) कुर्वदूप—काले॰ मुः पु॰ पा०।

<sup>(</sup> ७ ) ज्ञालिस्वभावत्वविपक्ष - पुण ० पु० पा० ।

<sup>(</sup> ८ ) बार्षकस्य तुल्यत्वादित्यर्थः --पाठः । बाधकसत्त्वादित्यर्थः --पुण० पु० पा० ।

#### कल्पलता ।

पक्षवाधकाभावेषि स्वभावत्वो(१)पपत्तौ किं तद्व. न्यासेनेत्यर्थः ॥

चि

लि

॰ त

ज

शे

53

75

57

विशेषस्य विशेषं प्रति प्रयोजक(२)त्वाच । तथाहि(३), कार्यगतमङ्कुरत्वं प्रति बीजत्वस्याप्रयो-जकत्वेऽबीजादांप तदु(४)त्पत्तिप्रसङ्गः ।

#### दीधितिः।

अपयोजकत्वे अङ्करत्वाविञ्जनकार्यताप्रातियोगिकवार-णतानवच्छेदकत्वे । अवीजादपीति । न च वैयधिकरण्यम् , इष्टा-पनिश्व, वीजभिन्न(५)धरण्यादेस्तदुत्पादादिति वाच्यम् । अङ्करत्वं यदि जातित्वे जन्यतावच्छदकत्वे वा सति वीजमात्रदृत्तिधपाव-च्छिनकारणताप्रतियोगिककार्यतावच्छेदकं न स्यात्, वीजाजन्य-द्याति(६)स्यात् बीजासमबाहितसामग्रीजन्यद्वतिर्वा(७) स्यादि-त्यत्र तात्पर्यात् । अङ्करत्वं यदि बीजमात्रष्टिचिम्पर्माविच्छन्नकाः रणताप्रतियोगिककार्यतावच्छेदकं न स्यात्, अङ्करमात्रष्टात्तेजाः तिर्ने स्यादित्यत्र तात्पर्यमित्यन्ये ॥

### दीधिति:टेप्पणी ।

परमते जात्यनक्षीकारात् अतद्यावृत्तेरेव जन्यतावच्छेद्कः त्वाङ्गीकारादाह । जन्यतेति । अजन्यवृत्तितयापि साध्यपर्यवसानेः ऽबीजादपीत्यादेर्न सिद्धिरत आह । बीजासमवहितेति । अबीजाः द्पीत्यादेशपदार्थव्याख्यानमेव अन्येतु(८)मतेऽस्वरसः॥

<sup>(</sup> १) स्वभावो —पुण ३ पु० पा० । (२) प्रति हेतु —पाठः।

<sup>(</sup>३) तथा च—पाठः । (४) ऽवीजादु—पाठः । (५) बीजान्य-पाठः ।

<sup>(</sup>६) बीजजन्यान्यवृत्ति -कालि० मु० पु० पा०।

<sup>(</sup>७) जन्यवृत्ति वा -पा० २ पु०।

<sup>(</sup>८) अत्र तुकारश्चित्त्यः, दीधितात्रभावात् । अन्येवामिति पाटः समीचीनः ।

## टिप्पणीसमळङ्कतदीधिति-कल्पळताख्यटीकाद्वयविभृपितः। १०५

#### कल्पलता ।

तथाहीति। अङ्करत्वावच्छिन्ने कार्ये बीजत्वाव-चिछन्नमेव कारणम्, ज्ञाल्यङ्करत्वावच्छिन्ने (तु) ज्ञा-लिबीजत्वमित्यर्थः॥

**3**9.

या-

ार-हा-

रत्वं

वि-

न्य-

दि-

का

ना-

₹ % ·

ाने-जा

बीजस्य विशेषः कथमवीजे भविष्यतीति चेत् तिह शालेविशेषः कथमशालौ स्यादित्यशाले (१)र-ङ्कुरानुत्पत्तिप्रसङ्गः।

### दीधितिः।

वीजत्वेनाजनकत्वेपि वीजमात्रहत्तिना कुर्व(२) दूपत्वेन जनकत्वादापादकासिद्धिमाशङ्कते । वीजस्येति । वीजस्य वि-शेषः वीजै(३)कदेशदृत्तिज।तिः(४)। शाल्येकदेशदृत्तेः शालि-स्वव्यभिचारवद्धीजैकदेशवृत्तेरपि जातेवी(५)जन्वव्यभिचारि-त्व(६)सम्भवात्राङ्करकुर्वदूपत्वस्य वीजमात्रद्यत्तित्वमित्याश्ययेना-ह । तहींति । अञालेः शालिभिन्नवीजात् ॥

### दीधितिटिपणी ।

एवं वीजे तथात्वेपि कथं शाली तथा स्यादिति यथाश्वतदोषादः न्यथा व्याख्यामाह । शाल्येकदेशीत ॥

#### कल्पलता ।

## अज्ञालेः यवादितः॥

- (१) अज्ञाला भविष्यतीत्यज्ञाले-पाठः । अज्ञाली स्यादिति ज्ञाल-कलि० मु० पु० पा०। अज्ञालै। भवेदित्यज्ञाले —पा० २ पु०। (२) वृत्तिनाङ्कुरकुर्व-पुण० पु० पा०।
  - (१) बीजस्ये-पुण० पु० पा०। 📁 ः (४) वृत्ति:-पा० २ पु०।
  - (५) वृत्तरापि बी-पुण पु पा ।
- (६) व्यभिचार-पुणः पुः पाः।

88

द्व

बी

दः

क

त

37

3

१०६

अशालिवदबीजेप्यसौ भवतु विशेषः(१), तथा-पि बीजत्वैकार्थसमवेत एवासावङ्कुरं प्रति प्रयोजक इति चेन्न, शालित्व(२)व्यभिचारं(३) शालित्वैका-र्थसमवायवद्वीजत्वव्यभिचारे बीजत्वैकार्थसमवायेनापि नियन्तुमशक्यत्वात, अविशेषात्।

## दीधितिः।

यत्र कुर्वेद्द्रपत्वे वस्तुगसा(४) वीजत्वैकार्थसमवायस्तत्प्रयोः जकं किं वा तिद्दिशिष्टम्, आद्य आह । शालित्वेत्यादि । शालित्वेकार्थसमवायवदिति । तृतीयासमर्थाद्दतिः, शालित्वे कार्थसमवायनेवे(५)सर्थः । द्वितीये तु प्रत्यक्षसिद्धत्वाङ्घाघवाः द्विशिष्टस्य प्रयोजकत्वे विशेषणस्यापि तथात्वेनावश्यकत्वाद्विशेष्णविशेष्वभावे(६) विनिगमकाभावाच शुद्धं वीजत्वमेव प्रयोजकमस्तु ॥

### दीधितिटिप्पणी।

यत्रेति । बीजत्वेकार्थसमवाय इत्युपलक्षणमित्यर्थः । नियन्तुः मिति मृलम् , तथा चावीजादपीत्यादिदोषः स्यादित्यर्थः । लाघवाः दिति युद्धमित्यन्वयि ॥

#### कल्पलता ।

कुर्वद्रपत्वं यथा शालित्वं व्यभिचराति, तथा वीजन्वमाप व्यभिचरतु(७), न चातिप्रसङ्गः, बीजत्वे कार्थसमवेतस्यैवाङ्करकुर्वद्रपत्वस्याङ्करजनक(तावच्छे

<sup>(</sup>१) जेप्पसी विशेषो भवतु-पाठः । जे भवत्वसी विशेषः-पुण० पु० पा० ।

<sup>(</sup>२) शालित्वस्य-पुण० पु० पा०। (३) व्यभिचारो-पाठः ।

<sup>(</sup>४) वस्तुगत्या-नास्ति कचित् । (५) समवायेने-कलि॰ मु॰ पु॰ पा॰।

<sup>(</sup>६) प्रयोजकत्वे विद्योपणविद्योध्यभावे-पा० २ पु०।

<sup>(</sup> ७ ) स्विम्बरेत्-णपु० पु० पा० ।)

टिप्पणीसमलङ्कतदीधिति-कल्पलताख्यदीकाद्वयविभूपितः । १०७

तथा.

जिक

वेका-

नापि

पयो-गिंद।

लिखें-

घवा-द्विशे-

मयो-

नेयन्तुः

ाघवा•

तथा

तत्वे ।

दक)त्विमत्याह । अज्ञालि(१)विदिति । यथाऽज्ञालेरङ्कः रस्तथाऽबीजादिषि भवन् केन वारणीयः । अत्र यदि बीजत्वं विशेषणं, तदा तस्य प्रयोजकत्वमेव स्पात्; उपलक्षणं चेत्, तदा (तु) न तन्त्र(२)मुपलक्ष्यतावच्छे-द्करूपाभावा(३)दित्याह । शालित्वति ॥

तस्माद्यो यथाभूतो यथाभूतमात्मनोन्वयव्यतिरे-कावनुकारयति, तस्य तथाभूतस्यैव तथाभूते सामर्थ्यम्। तृद्धिशेषास्तु(४) कार्यविशेषं प्रयोजयन्ति शाल्यादिव-दिति युक्तमुत्परयामः ।

### दीधितिः।

करणाकरणे(५) तु सहकारिमाकस्यैकस्याभ्यामेवापपन्ने, अन्यथा (सहकारि)समवहितवीजत्वेनापि जनकत्वस्य सुव-चत्वादित्याश्चयवानुपसंहरति । तस्मादिति ।

#### कल्पलता।

बीजत्वेन(६) कारणता अङ्करत्वेन च(७) कार्घते-त्यवद्यमभ्युपगन्तव्यभित्युपसंहरति । तस्मादिति । बीजे सत्यङ्करस्तद्भावे तु नाङ्कर इति बीजमङ्करत्वा-प्रत्यन्वयन्यतिरेकावनुकार्यति विच्छन्नवेव कार्य दृष्टत्वादित्यर्थः ॥

<sup>(</sup>२) तदा न तत्तन्त्र-पाठः। (१) ह। स्वज्ञालि-पुण० पु० पा०।

<sup>(</sup>३) वच्छेदकैकरूपाभावा-पाठः । वच्छेदकैकस्याभावा-कलि० मु० पु० पा०।

<sup>(</sup> ४ ) तहिशेषा:-पाठः ।

<sup>(</sup> ५ ) कारणाकारणे-कलि॰ मु॰ पु॰ पा॰।

<sup>(</sup>६) बीजल्वेनैव--पुण्० पु० पा०। (०) अङ्कुरत्वेनैव-पुण्० पु० पा०।

### आत्मतस्वविवेकः

न्य

च्य अ

व्या

दाह प्रस्

य

र्व

च 8

5

कस्य पुनः प्रमाणस्यायं व्यापारकलाप इति चेत् तदुरपत्तिनिश्चयहेनोः प्रत्यक्षानुपलम्भात्मकस्येति(१) ब्रमः। अथ न्यायेन त्रिना न ते परितोषः, शृणु तमपि तदा(२)। यदङ्कुरं(३) प्रत्यप्रयोजकं न तद्बीजजातीयं, यथा शिलाशकलम्, अङ्कुरं प्रत्य-प्रयोजकं च कुशूलनिहितं(४) बीजमम्युपेतं परैरिति

## दीधितिः।

तदुत्पत्तिः, तस्मादुत्पत्तिः कार्यकारणभावः । प्रत्यक्षम् कारणान्त्रये कार्यस्य प्रयक्षम् , अनुपलम्भः (५) कारणव्यति-रेके कार्यव्यतिरेकस्योपलम्भः, तथा चान्वयव्यतिरेकग्रह(६)-सभीचीनस्य प्रत्यक्षस्येत्यर्थः । पररीत्येव परं भित सतर्क् (७)-न्यायमयोगमाह । यदङ्करिनत्यादि । परेः सौगतैः ।

## दीधितिटिप्पणी ।

मुले, व्यापारकलापः कारणत्वादिनिर्णयक्षपः। तदुत्पचिपदेन कार्यकारणभाव उच्यते, तस्य च योगार्थमाह । तदुत्पत्तीति।तः स्मात् कारणात् । एवं प्रत्यक्षानुपलम्भपद्स्यापि योगार्थमाह। प्रत्यक्षमिति । अन्वयव्यतिरेकग्रहस्य प्रमाणत्वं नास्तीत्यतः प्रत्यक्षः पदपूरणेनाह । तथा चेति । प्रत्यक्षरूपप्रमाणमेवास्तीति भावः । स्व-मतीयन्यायों यदि, तदा कथं द्यवयवप्रयोगोऽत आह । पररीत्येति। सतर्केति । विपर्यये कि बाधकमित्यादिना तकस्याप्यभिधानादिति भावः। पररीत्यातुमाने परपदेन नैय्यायिकवोधनादाह । परैरिति।

<sup>(</sup>१) तुपलम्भस्याति-पाठः। (२) तदा-नास्ति क्वचित्।

<sup>(</sup>३) ययथा यदङ्क्तं-पाठः । (४) कुत्त्यूलस्यं -पुण० पु० पा०।

<sup>(</sup>५) अनुपलम्भश्च-कलि॰ मु॰ पु॰ पा॰। (६) श्यातरककोति-पाठः। (७) सतर्क-पुण्० पु० पा०।

## टिप्पणीसमळङ्कृतदीधिति-कल्पळताख्यटीकाद्वयविभूपितः ।१०९

## व्यापकानुपलविधः प्रसङ्गहेतुः ।

चेत,

(3)

शृणु

त्य-

रिति

यक्षम्

यति-

(3)-

(9).

पद्न

। तः

गह।

यक्ष-

स्व.

रेति । दिति

ति।

दीधितिः।

च्यापकस्य वीजःवच्यापक(१)स्याङ्करमयोजकत्वस्य अनुपलव्यः अनुपलव्यविषयोऽभावः। प्रसङ्गहेतुः मसङ्गस्य प्रसञ्जको वा हेतुः॥ वीधितिटिष्पणी ।

व्यापकं चात्र विपर्ययानुमाने बोध्यम्। ज्ञानाभावस्य हेतुत्वाकरणा-दाह । अनुपलक्ष्यीति । पष्टीतत्पुरुष लक्षणापत्तेः कर्भधारयमाह । प्रसङ्जको वेति ॥

कल्पलता ।

परः पृच्छति । कस्येति । प्रमाणं विना हस्तस
बाचरण्मात्रं सर्व(२)मिद्मिति भावः । अपमिति ।

बीजत्वमेवाङ्करं प्रति स्वरूपयोग्यतावच्छेद्कं, न त्व
ङ्करे(३) कुर्वदूपत्विमिति प्रतिपादनार्थे यः पूर्वोक्तो

व्यापारकलाप इत्यर्थः । उत्तरम्, तदुत्पत्तीति । (तत्त

उत्पत्तिस्तदुत्पत्तिः ) कार्यकारणभावः(४), स च प्रतः

क्षानुपलम्भाभ्यामन्वयव्यतिरेकाभ्यामवगम्यते(५),

तथा च बीजे सत्यङ्करस्तं विना नाङ्कर् इति प्रत्यक्षा
देवान्वयव्यतिरेक(६)ग्रहसहकारिणोनुमानाद्वा गृः

ह्यत इति का तत्र कथन्तेत्यर्थः । ननु तथापि कथापरं

न्याय उपदर्शनीयो भवतीत्यत आह् । अथिति ।

सौगतमतानुसारेणैव न्यायमुपद्श्यति । यदिति ।

बीजजातीयं नाङ्करं प्रति प्रयोजकमिति त्वयाभ्युपग
स्यते, तदा त्वदभ्युपगमानुसारेण कुञ्लस्थस्य बी-

<sup>(</sup>१) बीजत्व-कलि॰ मु॰ पु॰ पा॰।

<sup>(</sup>२) मात्र—पुण० पु० पा०। (३) त्वङ्कुर—पुण० पु० पा०।

<sup>(</sup>४) कारणभावात्—पाठः।

<sup>(</sup>५) रेकाभ्यामेव गस्यते—कालिश् मु॰ पु॰ पा॰। (६) रेकः।—पाठः।

कल्पलसा ।

त्य

स्य

म

श्च

9

Ŧ

जस्य(१) बीजजातीयत्वं न स्यादित्यर्थः। यदि कुशूलस्थं बीजमङ्करं प्रति प्रयोजकं न स्या(द्वीजं न स्या)दित्यस्मिद्दशा तकोक्तिः। ननु कुशूलस्थस्याङ्करा-प्रयोजकत्वमापादकमेवासिद्धमित्यत आह । अभ्युपे-तमिति।पराभ्युपगममात्रणैव(२) तकप्रवृत्तर्नापादका-सिद्धि(३)स्तत्र दोष इत्यर्थः। परैः सौगतैः। प्रसङ्गा-तमको(४) हेतुः प्रसङ्गहेतुः। व्यापकानुपलव्यिरिति। बीजत्वस्य व्यापकमङ्करप्रयोजकत्वं, त्वया च तथा नाभ्युपगम्यते इति त्वदिशा तदनुपलव्यिरित्यर्थः॥

विपर्यये(पि) किं बाधकिमति चेत, अङ्कुरस्य जातिप्रतिनियमाकिस्मिकत्वप्रसङ्ग इत्युक्तम् । बीजत्वं तस्य प्रत्यक्षसिद्धमशक्यापह्नविमिति चेत, अस्तु तिर्ह विपर्ययः, यद्वीजं तदङ्कुरं प्रति प्रयोजकं(५), य-था (ऽन्त्य)सामग्रीमध्यमध्यासीनं बीजम्, बीजं चेदं विवा-दास्पदिमिति(६) स्वभावहेतुः ।

दीधितिः।

आकस्मिकत्वम् निर्निमित्त(क)त्वम् । स्वभावहेतुः अनुमान् पको हेतुः । तादात्म्यहेतुरिसन्ये ॥

दीधितिटिपणी।

अनुमापकः पक्षधर्मताशालीत्यर्थः । तादात्म्यहेतुः तादात्म्यसः म्बन्धेन हेतुः ॥

<sup>(</sup>१) बीजस्य नास्नि कचित्। (२) भ्युपगममाश्रित्येव पुण० पु० पा०।

<sup>(</sup>३) प्रवृत्तेनीत्यादकासिद्धि—पुण० पु० पा०। (४) प्रसङ्गात्मा-पुण० पु० पा०। (५) प्रति जनकं-पाठः। (६) विवादपद-पुण० पु० पा०।

## टिप्पणीसमलङ्कृतदीधिति-कल्पलताख्यटीकाद्वयविभूषितः । १११

कल्पलता

यदि

न न

हरा-

यपे.

का-

ाङ्गाः

ते।

नधा

र्वः ॥

रस्य

नत्वं

तिह

य-

171-

न्मा-

यस-

विषयं इति । अङ्कराप्रयोजकमपि बीजं स्यादि-त्यत्र किं बाधकमित्यर्थः । तर्कमूलव्याप्तौ विषक्षवा-धक(१)माह । अङ्कुरस्येति । बीजत्वेन चेदङ्करप्रयो-जकता न स्यात् तदा कदाचिदबीजादप्यङ्कुरः स्यात्(२), तचानिष्टमित्यर्थः । ननु तर्कमात्रमतन्त्रामि-त्यत आह । अस्तु तर्हीति । बीजत्वमेव खभावहेतुः, तच(३) कुद्गूलस्थे(४) खद्भपासिद्धं मा(५) स्यादिति प्रथ-मत एव परमङ्गीकारयति । बीजत्वं तस्येति(६) । कु-द्गूलस्थं बीजमङ्करप्रयोजकं, बीजत्वात्, क्षेत्रपतित्वी-जवदिल्यर्थः ॥

अङ्कुरस्य (हि) जातिप्रतिनियमो न ताविन्निर्नि-मित्तः(७), सार्वित्रकत्वप्रसङ्गात् । नाप्यन्यनिमि-

दीधितिः।

उक्ते निर्निमित्त(क)त्वेऽनिष्टमाह । सार्वत्रिकत्वेति(८) । सार्वत्रिकत्वम् कार्यमात्राद्यत्तित्वम् , तथा चाङ्करत्वं यदि कि-श्चिद्रपाविकेञ्चकारणताप्रतियोगिककार्यतावच्छेदकं न स्यात् कार्यमात्रद्यत्तिजातिर्न स्यादित्यर्थः । नाष्यन्येति(९) ।

### दीधितिटिपणी।

उक्त इति । सत्त्वादेस्तथात्वेषि न सर्ववृत्तित्वरूपं, अत आह । कार्यमात्रेति । वैय्यधिकरण्यादाह । तथा चेति । इतरवाधसत्त्वेन ना-

(१) विपक्षे बाधक—किले मु॰ पु॰ पा०।

(५) स्वरूपासिद्धिर्न-पुण० पु० पा०। स्वरूपासिद्धं-पाठः।

(८) मार्विष्ठिकोति-पा॰ ३ पु॰ । (,९) नाध्यन्येति-नास्ति क्रचित् ।

<sup>(</sup>२) बीजत्वस्यान्यापकमङ्कुरप्रयोजकत्वं यदि स्यात् तदाऽबीजादय्यङ्कुरः स्यात् किल् मु॰ पु॰ पा॰। (३) तस्य च —पुण् पु॰ पा॰। (४) कुग्रुलस्थ —पुण॰ पु॰ पा॰।

<sup>ं (</sup>६) आर्थकमानुरोधेन पाठकममनादृत्येदं प्रतीकधारणम् । (६) त्रिनिमित्तकः-पाठः ।

त्तः(१), तथाभूतस्य तस्याभावात् । सेयं निमित्तवता विपक्षान्निवर्तमाना(२) स्वव्याप्यमादाय बीजप्रयोज. कतायामेव विश्राम्यतीति प्रतिबन्धासिद्धिः।

ज्य

अर

काव

स्य

कर

स्ये

दि

दि

Ta

£ 5

नं a

V

F

### दीधितिः।

तथा च सनिमित्तकत्वसाधकं कार्यमात्रवृत्तिजातित्वं क्लुप्तशालिला दिवाधाक्लप्त(३)कल्पनागौरवप्रतिसन्धानसहितं वीजत्वस्य नि मित्तत्वं साधयतीति(४) सेयं निमित्तवत्ता विपक्षात् निर्निमित्तात स्वच्याप्यम् कार्यमात्रवृत्तिजातित्वमादाय व्यावर्तमाना(५) अ ङ्करत्वे सिद्धचन्ती(६) परिशेषाद् वीजपयोजकतायामेव वि-श्राम्यति, अङ्करत्वस्य वीजप्रयोज्यत्वे सिध्यति वीजस्या(प्य)ङ्क-रमयोजकत्वं सिध्यतीत्यर्थः । वीजं प्रयोजकं यस्पेति बहुवीहिः रित्यन्ये । बीजमयोज्यतायामिति पाठस्तु सुगम एव(७) ॥

### दीधितिदिषणी ।

पीति नत्रो भावमाह । तथा चेति । क्लप्त(शालित्वादि)वाधीते । प्राचीनमते सामान्यतोद्दष्ट एव इतरवाधसहकारेण विशेषवोधको भवेदिति । साधयतीति । साधयति इति कृत्वा सेयं निमित्तवता विश्राम्यतीति सम्बन्धः, तथा च पूर्वे तथा चेत्यादिना विश्रामहेतुकः थनम्। नतु इतरबाधसत्त्वेन अङ्करक्रपनिमित्तवत्तासिद्धिरङ्करप्रयो ज्यत्वसिद्धिरेव, न तु प्रयोजकताया अत आह । अङ्करत्वस्यति॥

#### कल्पलता ।

उक्तमाकस्मिकत्वप्रसङ्गं प्रपञ्चयति । अङ्कुरस्य हीति । (निर्निमित्तत्वम् नियतजातीयकारणाप्रयो

- (१) न्यनिमित्तकः-पाठः ।
  - (२) विपक्षाद्व्यावर्तमाना-कलि० मु० पु० पा०।
    - (३) ज्ञालित्वादिवाधात् वसत-कलि० मु० पु० पा०।
- ( ४ ) साधयाति पुण ० पु ० पा ० । ( ५ ) मादाय निवर्तमाना –पाठः ।

  - (६) मिद्रबन्तीति-कालि॰ मु॰ पु॰ पा॰। (७) सुगमः-पाटः।

## टिष्पणीसमळङ्कतदीधिति-करुपळताख्यटीकाद्वयविभृपितः । ११३

कल्पलता।

वता

योज.

लिखा

य नि

मेत्तात

) अ.

ि वि-

य)ङ्क.

बीहि-

11

वे।ते ।

ाधको

वत्ता

हत्क रप्रयो•

ते ॥

रस्य

प्रयो-

ع: ا °

ज्यत्वम्।) सार्वित्रकत्वम् अङ्कुरातिरिक्तवृत्तित्वम्। अङ्कुरत्वं यदि बीजत्त्राविष्ठन्नकारणनाप्रतियोगि-ककार्यतावच्छंदकं न स्यादङ्कुरमात्रवृत्तिजातिर्न स्याद् द्रव्यत्वाद्विदिल्थेः। ननु कुर्वद्यत्वादिनिमित्त-कमेव तत् स्पादिस्त आह । नापीति । तथाभूत-स्पेति । अङ्कुरमात्रनियामकस्पेत्पर्थः । अभावा-दिति । तस्याप्रामाणिकत्वादित्यर्थः । विपचा-दिति । निर्निमित्तादित्वर्धः । यदा बीजाप्रयोज्याः दित्यर्थः(१)। स्वव्याप्यं बीजप्रयोज्यतः(व्याप्यं कार्य-मात्रवृत्तिजातित्व)मादाय बीजप्रयोज्यतायामङ्कर-ह्य(२) विश्राम्यति । प्रयोजकतायामिति पाठे यहु-बीहिः। प्रतिबन्धेति। यद्यद्वीजं तत्सर्वमङ्कुरप्रयोज-कमितिच्याप्तिसिद्धिरिस्यर्थः॥

दीधितिः।

यद्यपि चैतावतापि(३) वीजत्वस्य प्रयोजकत्वं न सि-द्भवति(४), क्षितित्वादेरपि तथात्वसम्भवाव, तथाप्यकुर्वाण-साधारणक्षपस्य प्रयोजकत्वसिद्धचैव(५) सिद्धमीहितम्, व्युदस्ते च बाधके अन्वयव्यतिरेकयोस्तुल्यत्या(६) बीजत्वस्यापि प्रयो-जकत्वं न दुर्लभिति हृदयम्। प्रामुक्ते अवीजादङ्करोत्पत्ति-

दीधितिटिपणी ।

तथापीति । क्षितित्वस्यापि जनकतावच्छेदकत्वेन तस्याफलो-पहितेपि वृत्तेनीक्षणिकत्वक्षतिरित्यर्थः। एतद्रन्थेन बीजत्वप्रयोजकः त्वलाभेन व्याख्यान्तरकारिणां मतमाह । प्रागुक्त इति । तथा चास्य

१५

<sup>(</sup>१) बीजाप्रयोजनादित्यर्थः —पाठः। (२) प्रयोज्यतायो —पुराकृपुरु पारु।

<sup>(</sup>१) चेतावता—पा० २ पु०। (४) नायाति—पाठः। (५) रूपस्य सिद्धीव--पाठः। (६) स्तुल्पत्व त्-ाठः।

वि

व

T

₹

चु

868

अथवा कृतमङ्कुरप्रहेण(१), बीजस्वभावत्वं क्विचित् कार्ये प्रयोजकं न वा । न चेत्, न तत्स्वभावं बीजम्, तेन रूपेण क्विच्दप्यनुपयोगात्। एवं च प्रत्य-क्षांतिद्धं बीजस्वभावत्वं नाश्ति, सर्वप्रमाणागोचरस्तु वि-शेषोऽस्तीति विशुद्धा बुद्धिः। क्विच्दप्युपयोगे त्वेकस्य(२) तेन रूपेण सर्वेषाम विशेषः, ताद्रूप्यात, तथा च कथं

## दीधितिः।

प्रसङ्गे तात्पर्यमिसन्ये । इत्यनुश्चयेनैव वा, अथवेत्यादि(३) । परेषां जातिमात्रस्य जनकतावच्छेदकत्वनैयसमिभेनेसाह । वीजस्वभावत्विमित्यादि(४) । वीजत्वं किञ्चित्कार्यजनकतावच्छेदकं न वेति फिलितार्थः । नेति पक्षे दूपणमाह । न तदिति । तत्रेष्टापत्तावाह । एवं चेत्यादि(५) । विशेषः कुर्वदूपत्वम् । प्रयोग्
जकमिति पक्षं दूपपति, ववचिदित्यादिना(६) । क्वचित् अङ्कुरादौ कार्ये एकस्य कुर्वदूपस्य बीजस्य तेन बीजत्वेन रूपेण
उपयोगे जनकत्वे सर्वेषाम् अङ्कुराद्यकुर्वदूपाणामित बीजानाम्

## दीधितिटिप्पणी।

प्रन्थस्य बीजत्वं यदि न प्रयोजकं तदाऽबीजाद्षि अङ्करोत्पात्तेप्रसः क्ष इत्यर्थं तात्पर्यमित्यर्थः, तथा च बीजत्वं प्रयोजकं स्यात् । अन्यदः प्याह । इत्यज्ञश्येनति । अनुशयात्(७) रुचिविरहात् । अजनकतावः च्छेदकस्यापि जातरङ्गीकारात् स्वमते न लगतीत्यत आह । परेः पामिति । स्वभावत्वभागस्य वैय्यर्थ्यात् निष्कृष्टमाह । बीजत्विमः

<sup>(</sup>१) किमङ्करप्रहेख-पाठः । (२) क्वचिदुपयोगेप्यकस्य-कलि० मु० पु० पा०।

<sup>(</sup>२) अथवेति—पाठः । (४) बीजस्वभावस्वमिति—पाठः । (५) एवं चेति—पाठः । (६) ब्वक्तिशिति—पाठः ।

<sup>(</sup>६) क्विचातः —पाठः । (७) अनुशयादिति दीधितिपाठमनुमृत्य ब्याख्यातम् । अनुशयनिति बाच्यम् ।

टिप्पणीसमलङ्कतदीधिति-कल्पलताख्यटीकाद्वयविभूषितः। ११%

किञ्चिदेव बीजं स्वकार्य कुर्यात, नापराणि । न च वस्तुमातं तत्कार्यम्, अबीजात तदन्दपत्तिप्रसङ्गात । नापि बीजमात्रम्, अङ्कुरकारिणोपि तद्रपतिप्रसङ्गात्।

वित्वं

भावं

त्य-

वि-

(7)

कथं

(3)1

वीः

छेदकं

तत्रे-

प्रयो-

अङ्कुः

द्धपेण

नाम्

प्रस-

न्यदः

तावः

परे

विमि

01

दीधितिः।

अ विशेषः(१) अङ्करादिकारणत्वेन न विशेषः(२), ताद्र्ष्यात् अङ्कर रादिजनकतावच्छेदकवीजत्व(३)शास्त्रित्वात् । स्वकार्यम् अङ्क-रादि(४)। अपराणि अङ्कुराद्यकुर्वेद्रूपाणि दीजानि कथं न कुर्युर्यदि समर्थस्यापि सहकारिविरहाझाकरणम् । अय वस्तुमात्रं बीजत्वावच्छित्रकार्यम्, अस्माकं वस्तुमात्रस्यैव क्षणिकत्वेन कार्यत्वात् , न च वस्त्वकारि किञ्चिद्पि वीजिमित्याशङ्कच(५) निराकुरुते(६), न चेत्यादिना(७)। अवीजात् वीजशून्यकार-णकलापात् तस्य वस्तुनः अनुत्पत्तेः पसङ्गात् (८)। बीजमात्रमिति(९)। परेषां पूर्वपूर्ववीजक्षणेनोत्तरोत्तरवीजक्ष-णजननात्(१०) । तदुत्पत्तीति । वीजोत्पत्तीत्यर्थः। प्रायमिकवी-

दीधितिदिपणी।

ति। रेवं पूरयति। कथं न कुर्युरित्यादि। ननु वस्तुमात्रं कथं का-र्थम्, अत आह । अस्माकमिति । यथाश्रुते अन्यतमत्वस्य कार्यताव-

(१) अङ्कुराकुर्वदूपाणाम् अविशोपः-पा० २ पु०। बीजत्वेन सर्वेषामविशेषे न विवादः, कुर्वदूपत्वेनाविशेषो निराकृत इत्यतः पूर्यात । अङ्कुरादिकारणत्वेनेति । तृतीयार्थो अमेदः, कुर्वदूपा-द्विशोषो बैलक्षण्यम् अङ्कुरायकारणत्वम्, तदभावे तृतीयार्थाभेदान्वयो बोध्यः।--गदाधरः।

( २ ) अविशेषपदेऽभावपाधान्ये नञ्नत्पुरुपासम्भवः, अन्ययीभावोपगमेऽविशेषमित्येवं स्यात् , अतो वादिनाम विवाद इत्यन्नेव अकारो नज्समानार्थक इति स्चियितुं नज्पदेन अशब्दार्थ कर्षन (३) बीजत्वादि-पाठः। ब्याचष्टे । नेति ।--गदाधरः ।

(४) अङ्कुरादिः--पाठः। (५) मिस्याशङ्कां--पाठः।

(७) न चेति-पाठः। (६) निराकरोति—पाठः।

(८) तत्यदस्यानुत्पनिपदेनैष षष्टीसमासो न तु प्रसङ्गान्तेनोति स्पष्टयितुमनुत्पनिप्रसङ्गादि-स्यसमासेन लिखनम् ।--गदाधरः । अनुत्यत्तित्रसङ्गात्-पुण० पु० पा० ।

(९) बीजमात्रवृत्ति--पाठः।

(१०) बीजजननाव-पाठः ।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

नाष्यङ्क्राद्यन्यतममात्रम्, प्रागपि तदुरपत्तिप्रमङ्गात्। यदा यदुत्पन्नं सत् यत्कार्यानुकूलसहक।रिमध्यमधिशेते तदा तदेव कार्य प्रति तस्य प्रयोजकत्विमाति चेत् तत किमवान्तरजातिभेदमुवादाय, बीजस्वभावेनैव वा। आचे स एव जातिभेदस्तत्र प्रयोजकः (१), किमायांत बीजत्वस्य । द्वितीये तु समानशीलानामपि सहकारिवै-

दीधितिः।

नैत

ति

क

मि

प्र

जानुत्पाद(२) बीजसन्तानानुपरममसङ्गोपि द्रष्ट्रव्यः(३)। राद्यन्यतममात्रम् कदाचिदङ्करः कदाचिद्वीजं कदाचित्रचानुभव इत्यर्थः । प्रागपीति । प्रागङ्करस्य पश्चाच वीजस्योत्पत्तिप्रसङ्गा-वीजल्वेनाङ्करादि(४)जननसामध्यीदिति भावः। अवान्तरजातिभेदम तत्तत्कार्यकुर्वद्रपत्वम् । अथाङ्कराद्यन्यतमः त्वेन कार्यता, अङ्कुराद्यस्तु व्यक्तिस्थानीया इति(५) मतम्,

दीधितिटिपणी। च्छेदकपरत्वे प्रागपीत्याद्यसङ्गतिः, कारणसत्त्वे कार्यतावच्छेकाव-च्छित्रयत्किञ्चिदुत्पादस्यैवोषगमात्, यावदापादकामावादत आह। कदाचिदिति । एतत् यद्यपीत्याद्युक्तम् । ? वस्तुतस्तु मूलमित्थमपि योजियतुं पार्यते, अन्यतमत्वस्यावच्छेदकत्वेपि विद्यापसामग्न्यन्तरः मुच्यते न वा, अन्त्ये प्रागणीति । आद्ये यदेत्यादि । तथा च प्रत्येकः मेव जन्यतावच्छेदकं त्रयमिति भावः। प्राक् कुशूलस्थतादशायाम्, अङ्करस्योत्पादप्रसङ्ग इत्यर्थः। अपिशब्दस्वरसादाह । पश्चादिति। पश्चात् अङ्करोत्पत्तिदशायाम्, बीजस्योत्पत्तिप्रसङ्गादित्यर्थः। अ न्यतमत्वस्य कार्यतावच्छेरकत्वमभिवेत्य स्वातन्त्रयेण फक्किकामवः सारयति । अथेति । व्यक्तिस्थानीया इति । यथा दण्डसत्त्वे तद्धटव्यः

<sup>(</sup>१) जातिभेदत्रयोजकः —पाठः । (२) बीजानुत्पादे —पाठः ।

<sup>(</sup>३) प्रसङ्गोपि बोध्यः—पाठः । (४) बीजल्लेनाङ्कुर—पाठः । कि

<sup>(</sup>५) शते तु-पा० २ पु०।

टिप्पणीसमलङ्कृत रीधिति-कल्पलताख्यटीकाद्वयविभूपितः । ११७

कल्यादकरणिनत्यायातम् , तत्तत्सहकारिसाहित्ये(१) सति तत्तत्कार्यं प्रति प्रयोजकस्य(२) बीजस्यभावस्य(३) सर्वसाधारणत्वादिति(४) ।

गत्।

धेशते

चेत्,

वा।

ायातं

रिवै-

अङ्कु-

नुभव

सङ्गा-

वः ।

नतम-

तम्,

काव-आह् ।

यमपि

ान्तर •

त्येकः

याम्,

[ति । अ

मव.

टुव्य-

### दीधितिः।

नैतद्िष, प्राथमिकवीजानुत्पत्तिप्रसङ्गात्, अङ्कुरत्वाविच्छिनं प्रत्यपि प्रयोजक(त्व)स्य वक्तव्यत्वात्, अन्यतमत्वेन जन्यत्वे पानाभावाचेति॥

## दीधितिटिप्पणी।

किरापद्भितं न शक्यते, तद्वदित्यर्थः । अङ्कुरत्वाविष्ठन्नं प्रत्यपी॰ ति । तथा च त्वन्मते कार्यमात्रवृत्तेः किञ्चित्तिरूपितकार्यतावच्छेद॰ कत्वानियमरक्षार्थे इतराभावाद्वीजत्वमेव जनकतावच्छेदकं वक्तव्य-मिति भावः॥

#### कल्पलता

कृतमङ्कुरेति(५) । अङ्कुरत्वाविच्छन्नं कार्ये प्रति बीजानां बीजत्वेनैव कारणतेति किं विशिष्य च्यवस्थापनग्रहेण, प्रकारान्तरेणापि परि(६) देखादिना तथैव पर्यवस्थातित्पर्थः(७) । बीजत्वेन कचित कार्ये बीजं यदि प्रयोजकं न(८) भवेत तदा तेन रूपेण तद-सत् स्थादिति(९), तच(१०) कार्ये परिदेखादङ्कुररू-पमेव सेरस्यतीति प्रघट्टकार्थः । बीजस्वभावत्वमि-

- (१) सहकारिसाकल्ये —पाठः। (२) तत्तत्कार्यप्रयोजकस्य --पाठः।
- (३) स्वाभाव्यस्य—पाठः । (४) साधारण्यात्—पाठः ।
- (५) किमङ्कुरेति —पुण ० पु० पा०। (६) प्रकारान्तरेणापि वि—पुण ० पु० पा०।
- (०) पर्यवस्पतीति—पुण० पु० पा०। (८) यदि न प्रयोजकं —पाठः ।
- (९) स्यादित्यर्थः—पुण ॰ पु॰ पा॰। (१०) तत्—पाठः। तस्य—पुण ॰ पु॰ पा०।

११८ आत्मतस्यविवेकः

कल्पलता ।

ति(१)। बीजत्वं किश्चित्कार्धे प्रति कारणतावच्छे. द्रकं न वेति विकल्पार्थः। न तत्स्वभाविमिति। लिहिं बीजत्वं जातिरेव न स्यादित्यर्थः। ननु बीजत्वं मास्तु, अङ्करकुर्वदूवत्वमेव तथा स्वाद्खित आह। एवं चेति। कचिदिति । बीजत्वेन रूपेण बीजानां किञ्चित्कार्यं प्रति जनकत्वाभ्युपगमे सर्वाण्येव(२) बीजानि तथा स्युः, बीजत्वा(३)विशेषादित्यर्थः। वस्तुमात्रिमिति। कार्यमात्रमित्पर्थः । यदा सर्व वस्तु क्षणिकमेवेति तदभिपायेणोक्तं वस्तुमात्रमिति। एवं सति बीजासः मवधाने घटपटाचिप न स्यादित्याह। अबीजादिति। ननु वीजाद्वीजमेव कार्यमस्तु, सभागसन्तानस्यैव मया चणिक(४)त्ववादिनाभ्यूपगमादित्यत आह । नापी-ति। तर्हि चरमादिप बीजाद्वीजमेवोत्पचेत, नाङ्करः(५), अङ्करस्याप्यत्पादे वा समानदेशताविरोधः बीज-सन्तानानुपरमः, प्राथमिकबीजानुत्पत्तिश्चेति भावः। नतु बीजमङ्करो बीजानुभवश्च कार्याणि बीजत्वा विच्छिन्नकारणाजायन्तामित्यत आह । नापीति । का र्यमिति शेषः। तर्द्धात्पन्नमात्रादिष बीजादेतानि काः र्याणि स्युरित्याह । प्रागपीति । सहकारिसमंवधानाः दिति शेषः(६)। सहकारिसमवधानं शङ्कते। यद्ति। अवान्तरेति । अङ्करकुर्वद्रपत्वादीत्यर्थः । आद्य इति ।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

िर

बीज प्रस्तु डिल का

> भि दि

ची

अ

यु

म

द्

'यद वयव

बाउ नि

श्राय

913

\_ज

9 /1

<sup>(</sup>१) प्रघट्टकार्थः। स्वभावत्विमिति—पाठः। (२) सर्वाण्यपि—पुण० पु० पा०।

<sup>(</sup>३) बीजत्व-पुण० पु० पा०। (४) समान -काले० मु० पु० पा०।

<sup>(</sup>५) न त्वड्कर:-पाठः। (६) सहकारिसमावेज्ञादित्यर्थः-पुण० पु० पा०।

# टिष्पणीसमळङ्कतदीधिति-कल्पळताख्यटीकाद्वयविभूषितः । ११९

#### कल्पलता ।

च्हें.

नहिं

स्तु,

ति।

कार्य

नथा

ति।

वित

स-ति।

नया

पिं-

(4).

ोज-

वः।

त्वाः

का-

काः

ना

ति ।

1,

बीजत्वेन बीजानि कचित् कार्ये प्रयोजकानीति(१) प्रस्तुते जात्यन्तर्मतन्त्रमनुपलस्भवाधितं चेति भावः। हितीय इति। एवं सत्यङ्करमपि प्रति वीजत्वेनैव कारणत्वमायातिति सिद्धं नः समीहितमित्यर्थः। अङ्करं प्रांति वीजं बीजत्वेनैव(२) निमित्तकारण(३)-भित्यभिप्रायेणापि प्रकृतसिद्धौ यद्यपि बीजस्येत्या-दिशङ्का कैश्चित्कृतानादेया(४)। समानशीलानामिति। बीजत्वेनैव(५) कारणानामित्यर्थः॥

अनापि प्रयोगः। यद्येन रूपेणार्थिकियासु नोप-युज्यते न तत तद्रूपमं, यथा बीजं कुञ्जरत्वेन किञ्चि-द्प्यकुर्वन कुञ्जरस्वरूपम्, तथा च शाल्याद्यः सा-मग्रीप्रविष्टा बीजत्वेनार्थिकियासु नोपयुज्यन्त इति व्या-

दीधितिः।

# येन क्षेणेति । रूपामह परेषां जातिमात्रम् । सामग्रीति ।

(१) कार्यप्रयोजकानीति—पुण० पु० पा० ।

(३) निमित्त - पुण ० पु ० पा ०। (२) बीजत्वेनेव बीजं-पुगा० पु० पा०।

(४) भगीरथठक्कुरकृता शङ्कानादेयेत्यर्थः । अत्रैवं भगीरथठक्कुरेणाशङ्कच समाहितम्-'ययपि बीजस्यान्त्यावयवित्वांत्राङ्कुरजनकत्वम् , तदवयवानां च न बीजत्वम् , घटत्ववत्तस्याप्य-वयवावयञ्यवृत्तित्वात्, तथापि वीजपदं लक्षणया तदवयवपरम्'इति । इयमाश्रद्धेत नोपपयते, बीजस्येव परमतेङ्कुरकारणत्वोपगमात्तन्मतानुसारेणैवोक्तप्रन्थसङ्गतेः, स्वमतेपि बीजस्याङ्कुर-निमित्तकारणत्वाभ्युपगमेनैवोपपत्तेरपादानत्वव्यवस्थापनस्यानावश्यकत्वादिति शङ्करमिश्राणामा-ति । रायः। दीधितिकृन्मते तु वीजत्वेनाङ्करं प्रति कारणत्वाभिधानं परमतानुसारेखैन, स्वमते तु पीलुपाकरीत्यभ्युपगमे बीजारम्भकद्यणुकपर्यन्तिवनाश एव परमाणावङ्कररूपादिसजातीयरू-पायुत्पत्त्या तादशपरमाणुभ्यो द्वाणुकादिक्रमेणाङ्कुरोत्यत्त्या बीजारम्भकस्यूलावयवानामङ्कुरा-जनकत्वात् परमाणुषु च द्रव्यत्वव्याप्यव्याप्यजात्यनभ्युष्गमात् रूपविशेषादिमद्द्व्यसामान्यादे-व ङ्कुरोत्यादा-युपगमस्याव स्यकतया वीजावयवत्वेन हेतुत्वमप्रामाणिकमेवेति बोध्यम् । स्पर्ट चेदं ४३ पृष्ठे ११ पङ्की । (६) बीजत्वेन च कल्लि मु॰ पु॰ पा॰ ।

१२०

पकानुपलिधः प्रसङ्गहेतुः, तद्र्वताया अथीकियां प्रति
योग्यतया न्यासत्वात, अन्यथातिप्रसङ्गात ।

दीधितिः।

स्तो

नि

इां

त

यु

कुव

द

ह

य

5

यत्किश्चित्कार्यसामग्रीपविष्टाः, कुशुलस्थादय इति यावत्। नोप-युज्यन्ते, परमते। अतिपसङ्गात् वीजादेरपि कुञ्जरत्वादिपसङ्गात्॥ दाधितिटिप्पणी।

नतु कारणतानवच्छेदकातद्यावृत्तौ व्यभिचार इत्यत आह । कप् भिहोति । कुशूलस्थादय इति । न च कथं सङ्कोचः कृतः, तेन कुर्व-दूपशालेरिष वीजत्वेनोपयोगास्वीकारादिति वाच्यम् । विपर्ययानु-माने मूले कुशूलस्थादय इति लिखनात् तस्यव पक्षत्वं कृतम्, अ-न्नापि तथा कृतं, प्रसङ्गविपर्ययोरेकपक्षकत्वनियमात् । नोपयुज्यन्त इत्यनन्तरं पूरणमाह । परमत इति ॥

कल्पलता ।

यद्येनेति। यज्ञात्यवच्छेदेन यस्य किञ्चित्कार्यं प्रति न कारणता तत् तज्ञातीयं (च) न भवति, यथा बिजं न कुञ्जरत्वव(१)दित्पर्थः। त्वया च क्षेत्रपति- तानामपि काल्यादीनां बीजत्वेनाङ्करं प्रति कारणता, नाभ्युपगम्पत इति ते बीजजातीया न भवेयुः। यद्यपि गुणानां गुणत्वेन न किञ्चित् प्रति कारणता न च ते न गुणजातीयाः, तथापि परमताभिप्रायेणायं प्रयोगः। व्यापकेति। तज्ञात्यवच्छेदेनार्थकियाकारि त्वं(२) तज्ञातीयत्वव्यापकम्, तस्यानुपलिधः तिव्रप्ति रितापलिधस्त्वद्भयुपगमेनेत्यर्थः। प्रसङ्गमूलभूतां व्याप्तिमाहः। तद्र्पताया इति। अन्यथेति। अन्यथा बीजमपि कुञ्चरजातीयं स्यादित्यर्थः॥

<sup>(</sup>१) यथा न वीजं कुझरत्वजातिम—कलि० मु० पु० पा०।

<sup>(</sup>२) व्यापकेति । जात्यवच्छेदेनार्थिकियाकारित्वं - पुण ० पु० पा० ।

टिप्पणीसमळङ्कृतदीधिति-करुपळताख्यदीकाद्वयविभूपितः। १२१

गित

गेप-

ात्॥

कपः कुर्वः

यानुः ५ अः

यन्त

हांचे

वधा

ात-

ता,

यः।

गता

णायं

गरि

द्धप

नूनां

पथा

तद्र्यत्वमेतस्य(१) प्रत्यक्षसिद्धत्वाद(२) शक्याप-ह्वयमिति चेत्, अस्तु तर्हि विपर्धयः, यद्यद्भृषं तत् तेन रूपेणार्थ(३) कियासूपयुज्यते, यथा स्वभावेन सामग्री-विवेशिनो भावाः, बीजजातीयाश्चेते(४) कुशूलस्थादय इति स्वभावहेतुः, तद्रृपत्वमात्रानुबन्धित्वाद्योग्यतायाः, ततश्चास्ति किञ्चित् कार्य यत्र बीजत्वेन बीजमुप-युज्यत इति ।

स्वभावनिति। स्वीयो भावो धर्मे (५) जातिभेदः, परेपां कुर्वदूपत्वम्, अस्माकं तु वीजत्वादिकम्, सामान्यतश्र दृष्टान्तता ॥

कल्पलता।

ननु कुशुलस्थस्यापि बीजजानीयत्वमनुभवसिद्वत्वादशक्यापह्नयसित्याह । तद्वपत्वमिति । कुशुलस्थं
बीजं बीजत्वेनैवार्थकियापयोजकम्, बीजत्वान्, पन्नवं
तन्नवं यथा कुञ्जर इति व्यतिरेकी । त्वयापि कुर्वद्वपत्वजातरङ्करप्रयोजकतायामेवं प्रयोक्तव्यमित्याह ।
यथा स्वभावेनित । कुर्वद्वपत्वेनत्यर्थः। तथाहि, सामग्रीमध्यातं बीजमङ्करकुर्वद्वपत्वजातीयम्, अङ्करप्रयोजकत्वात्, यन्नवं तन्नैवं यथा शिलाशकलिति
भावः । स्वानुमाने(६) उपनयावयवमाह । बीजजातीयाश्चेत इति(९) । आदिपदान् कृषीवलनीयमानवीज-

<sup>- (-</sup>१) तद्गत्वमस्य —पाठ: । (२) सिद्धम—पाठ: । (२) तनार्थ —पाठ: ।

<sup>(</sup>४) बीजरूपायैते—पाठः। (५) स्तीया भावाः धर्माः—पाठः।

<sup>(</sup>६) भावः। अनुमाने—कलि० मु० पु० प०।

<sup>(</sup> ७ ) बीजजातीयं चैतिदिति—पुण० पु० पा० । अस्तर्भाष्ट्री विकास हो।

टिप

चिर्व

लौ

त्तरा

यप्र

तत

ष्य

तरे

93

त्व

त्त

त्प

पा

O

123

कल्पलता ।

सङ्ग्रहः। यद्वा यद्यद्वपमिति सामान्यव्याप्तावेच, तन्मते कुर्वद्रपत्वं(१) दृष्टान्तोन्चयेनैच। उपद्धितव्याप्तौ बी जमाह। तद्रपत्वेति॥

बीजानुभव एवासाधारणं कार्यम्, यत्र बीजत्वं प्रयोजकम्, तच्च सर्वरमादेव बीजाद्भवतीति किमनुपपन्नमिति चेन्न । यौगिकतदनुभवस्य तदन्तरेणाप्युपपत्तेः ।
लौकिक इति चेत्, सत्यमेतत्(२), न त्विदमवद्यं सर्वरमाद्बीजाद्भवति, इन्द्रियादिप्रत्यासत्तेरसदातनत्वात्, असार्वत्रिकत्वाच्च, ततश्च योग्यमपि सहकार्यसन्निधानान्न(३) करोतीत्यर्थसिद्धम् ।

दीधितिः।

अनुभवः साक्षात्कारः । इन्द्रियेति। प्रत्यासत्तेरित्यस्मन्मते॥ परमते तथोत्पादविशेषस्य ॥

दीधितिटिप्पणी।

परमते प्रत्यासत्तर्ने हेतुत्वं, तात्कालिककुर्वद्वपेन्द्रियमात्रादेव प्रत्यक्षसम्भवात्, अत आह । प्रत्यासत्तेरिति । तथोत्पादेति । कु र्वदूपतयोत्पादेत्यर्थः ॥

कल्पलता ।

तदेवं सामान्यतः सिद्धौ बीजत्वेनाङ्करं प्रति प्रयोजकत्वसाधनाय परिशेषमुपक्रममाणः शङ्कते। बीजानुभव एवेति।अनुभवः निर्विकल्पकम्। यो

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

<sup>(</sup>१) कुर्वदूपत्व — कालि मु पु पा ।

<sup>(</sup>२) इति चेत्र। सत्यमेतत् -कलि० मु० पु० पा०।

<sup>(</sup>१) सिन्निधेर्न-पुण० पु० पा०।

# टिज्पणीसमलङ्कतदीधिति-कल्पलतास्यरीकाद्ययविभृषितः। १२३

गिनिर्विकल्पकं न विषयजन्यमित्याह । यौगिकेति । न्मते लौकिकं तु निर्विकल्पकं न सर्वकार्यमिति(१) शाङ्को-ों ची त्तराभ्यामाह(२)। लौकिक इति । ननु यद्वीजिमिन्दिः यपत्यासत्रं तन्निर्विकलपकं जनयत्येवेत्यत आह । ततश्चेति । तावतापि स्थैर्घसिद्धिरिति भावः॥

जत्वं

पन्न-

तेः ।

वर्षं

वात्.

यधा-

मते॥

त्रादेव

।कु

प्रति

ते।

यों

कार्यान्तरमेवातीन्द्रयं सर्वबीजान्यभिचारि भवि-ष्यतीति चेत्, तन्न तावदुपादेयम्, अमूर्तस्य मूर्तानुपा-देयत्वात्, परिदृश्यमानमूर्तघटिततया(३) मूर्तान्तरस्य तदेशस्यानुपपत्तेः । नापि सहकार्यं, मिथः सहकारिणा-

दीधितिः।

उपादेयमप्यमूर्त मूर्त वा। आद्ये, अमूर्तस्येति। एतच प्रमतेन, तेषां द्वपाद्यतिरिक्तस्य द्रव्यस्याभावाद्र्यादेरेव मूर्त-त्वात । अन्ते(४), परिदृश्यति । परिदृश्यमानम् परेषामुत्तरो-चरबीजम् । सहकार्यम् अपादानसाहित्येन यत् क्रियते । मिथ

## दीधितिटिपणी ।

यथाश्रुतस्य सहकार्यपदस्य सहकारिविधया नोत्पद्यते इत्यर्थः कतया पूर्वेण सहाभेदः, उपादेयमपीतरकरणेन सहकारिभूतेनात्मना-त्पाद्यत अत आह । सहकार्यमिति। तथा चात्मभिन्नं यत्र यदु-पादानं तत्साहित्येन बीजेन क्रियत इत्यर्थः । मिथ इति मूलम्, यदभावप्रयुक्तः कार्याभावः स एव सहकारी, तथा च सहकारि-णामुपादानानां व्यभिचारोनुपपन्नः, सहकारिलक्षणासङ्गतेः । ननु

<sup>(</sup>२) शङ्कोत्तराभ्यामिति -पुण० पु० पा०। (१) न मर्वबीजकार्यमिति -पाठः।

<sup>(</sup>४) अन्ते—पाठः । (३) मूर्तप्रनिहततया—पाठ: ।

858

# भव्यभिचारानुपपत्तेः(१)।

दीधितिः।

इति । तथा चोपादानसहकारिणोर्विरहेपि सहकार्युपादानमचे कार्यस्योत्वादे व्यभिचारात् तयोरकारणत्वम्(२), अनुत्पादे च सिद्धं समर्थस्यापि सहकारिविरहादकरणिमिति । न च एव साधारणं कार्यमिति(३), कार्यातिरिक्तस्य तस्य तवाली-कत्वात्, कार्यस्य च विवेचितत्वादिति भावः ॥

## दीधितिरिपणी ।

प्रस्परं व्यक्षिचारे को दोपोऽत आह । तथा चेति । उपादानेति। यथासङ्ख्यमन्वयि, उपादानविरहे सहकारिसन्वे सहकारिविरहे चोपादानसत्ते इत्यर्थः । साधारणम् सर्ववीजसाधारणम् । विवे चित्रत्वादिति । अङ्करत्वेन वीजत्वेनेत्यादि प्रत्येकं कार्यतयोक्ते अन्य-तमत्वादिना उक्तौ द्रतदोषत्वादित्यर्थः इति ॥

#### कल्पलता ।

सर्ववीजाव्यभिचारि(४) सर्ववीजजन्यम् उपाद्यम् समवतम् । तन्मते दोषमाह । अमूर्तस्येति । द्रव्यस्योति स्वमते(५) विदेष्णम् । परिदृश्यमानी (मूर्ती)ङ्करः, तथा चाङ्करेण तस्य कार्यस्य समान देशत्वं प्रसच्येतेत्वर्थः । ननु तद्तीन्द्रियकार्थे प्रति बीजत्वाविच्छन्नं निमित्तकारणमेव स्यादित्यत आह । नापीति। सहकार्यम् सहकारिसमवहितबीजानिमित्तः कमिलर्थः । स्यादेवं यदि बीजेषु सकलेषु(६) सह-कारिसमवधान(७)धौव्यं भवेन्, तथा च यदेव बीजं

तद इति परे

ि

सा

रेक क

स

<sup>(</sup>१) तुपपानिसिति—पुण० पु० पा०। (२) स्करणत्वम् —पाठः।

<sup>(</sup>३) साधारणम् —पाठः । (४) व्याभिचारी—कालि० मु० पु० पा०। (१) इस्प्रस्यति भासकं-पाठः। ११ (१) वीजस्य किलि मु. पुर पार ।

<sup>(</sup> ७ ) समवधानं ~काले० सु० पु० पा० ।

टिप्पणीसमळङ्कृतदीधिति-कल्पळताख्यदीकाद्वयविभूपितः । १२५

कल्पलता ।

तद्समबहितं तस्यैव तत् कार्यं न भवेदित्याह । भिय इति । अव्यक्षिचारातुपपत्तः । (कार्याव्यभिचारानुप-पत्तेः) । न हि सर्वेषां(१) सहकारिणायकं किञ्चित् सार्वित्रिकं(२) कार्यामिति नियमोस्तीत्यर्थः ॥

अपि चैवं सित प्रयोजकस्वमावो नान्वयव्यति-रेकगोचरः, तद्गोचरस्तु न प्रयोजकः, दृश्यं च(३) कार्यजातमदृश्येनैव स्वभावेन क्रियते, दृश्येन त्वदृश्य-मेवेति, सोऽयं यो ध्रुवाणीत्यस्य विषयः।

दीधितिहिप्पणी।

अथावलृत्त(४)कार्यतदुपादानवदुपादानाविनाभावो(६)पि सहकारिणः करपिष्यते तल्लाह । अपि चेति । 'यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवाणि निषेवते(६) । ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव हि ॥' इति ॥ वीधितिहिष्यणी ।

विना भृत्वैव यो भ्रुवाणीति व्याचष्ट । य इति ॥

कल्पलता ।

अपि चैवमिति । यदि बीजत्वावच्छेदेनैवा(७)-तीन्द्रियं कार्ये, यदि च कुर्वद्वस्तान्द्रियमङ्करका-रणतावच्छेदकं न तु बीजत्वामित्यर्थः । कारणतावच्छे-दकस्य बीजत्वस्य कार्यतावच्छेद्कस्याङ्करत्वादेः(८)

- (१) सर्वेषाभेव-पुण ० पु० पा०। (२) सार्विदकं-कलि० मु० पु० पा०।
- (३) दश्यं-पाठः । (१) अय क्लंत-पाठः ।
- (६) विनाभावे—पाठः। (६) णि तु सेवते—पाठः।
  - ( ७ ) वच्छेदेना—पुण० पु० पा० i
  - (८) इकुरतस्य—पुण० पु॰्पा॰ ।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

लचे दे च ध्वंस

ाली-

ति। विरहे विवे

अन्य-**यम** 

ने । पनो

ान-प्राति

ह। सि

बह-विजं

o l

\$5\$

कल्पलता ।

तर

न(

जा

तां

वेश

स

का

कु

फ

क

स

प्रत्यक्षमिद्धत्वमेव ध्रुवत्वम्, तथा च 'यो ध्रुवाणि परित्यच्य अध्रुवाणि च सेवते(१)। ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव च ॥' इति सर्वप्रकारिका(२)ऽनुपपत्तिरित्यर्थः॥

अथवा व्यतिरेकेण प्रयोगः । विवादाध्यासितं बीजं सहकारिवैकल्यप्रयुक्ताङ्कुरादिकार्यवैकल्यं, तदुः त्यत्तिनिश्चयविषयीभृतबीजजातीयत्वात, यत् पुनः सह-

## दीधितिः।

विवादाध्यासितिमिति स्वरूपकथनम्, स्थैर्यपक्षे फलोपहितस्यापि मानकार्यवैकल्यात् । अङ्करादीत्यादिपदेन सामान्यव्याप्तिः सचिता । एवं च हेतावपि बीजादीति बोध्यस् । विशेषव्याप्त्यादरे तु आदिपदमनुपादेयस् , हेतौ च तदुत्पत्तिरङ्करनिरूपिता बक्तव्या । वैकल्पिकं च भृतान्तवीजपद्योरुपादानस् ।(३) तदुत्पत्तीति । यद्यपि परेषां सहकारिविरहितं

## द्रीधितिटिप्पणी ।

सामान्यहेती वैयर्थ्यमाराङ्कषाह । सामान्यति । सामान्यमुखीः त्यर्थः । वैय्यर्थ्यादेतद्द्वयमाह । वैकाल्पिकं चेति । ननु भूतान्तः हेतुः कुरालस्थे न सम्भवति, एकहेतुरचेत् व्यभिचारीः त्याराङ्कते । यद्यपीति । तथा चायमर्थः(४), तदुत्पितिनिः

\_ (१) णि निषेवते- पुरा० पु पा०।

<sup>(</sup>२) सर्वप्रकारा—पुण ० पु॰ पा०।

<sup>(</sup>३) रुपादानम् । कार्यवैकल्यं कार्योपधायकत्वाभावः । क्षणिकत्वपक्षे कारणमात्रस्येव कार्यः कालावृक्तिन्वेन यावत्सन्त्वमेव कार्याभाववन्त्वात्, ज्ञिलादी सहकारिसाकल्योप कार्यवैकल्यात् स्वरूपयोग्यत्वविरह्नप्रयुक्तमेतादिति भावः—पुण० पु० पा० ।

<sup>(</sup>४) तथा चायसमर्थ: इत्यादर्शपुस्तके २ पु॰ च पाठः।

हिन्पणीसमलङ्कृतदीधिति-कल्पलताख्यदीकाद्वयविभूषितः। १२७ कारिवैकल्यप्रयुक्ताङ्कुरादिकार्यवैकल्यं न भवति न तदेवम्भूतबीजजातीयं, यथा शिलाशकलमिति ।

### दीधितिः।

न(१) तदुत्पत्तिनिश्चयविषयः, कारणतावच्छेदकरूपेण तत्सा-जात्यं चासिद्धं, कृपान्तरेण त्वतिप्रसक्तं(२), तथापि तदुत्पच्या तिश्चायकाव(३)न्वयव्यतिरेकावुपलक्षितौ । नियतान्वयव्यति-रेकितावच्छेदकरूपवन्त्वं तु फल्लितार्थः । यथेति ( । शिलादौ सहकारिसाकरेपेपि कार्यवैकरयात् स्वरूपयोग्यत्वविरहमयुक्त-मेव तदिति भावः )॥

### दीधितिटिप्पणी ।

श्चयविषयीभूतो यत इत्यर्थेन शङ्कवते, तैः कुशूलस्थे तदनङ्गी-कारात् । अथ योऽन्वयव्यतिरेकविषयस्तज्ञातीयत्वं वक्तव्यमिति चेत, कया जात्या साजात्यम् । न ताचत्कारणतावच्छेदकेन, तैः कुशूलस्थे तदनङ्गीकारात्, जात्यन्तरेण घटादेरप्यस्तीति भावः । फालतार्थे इति । तैर्वीजत्वस्यान्वयव्यतिरेकविषयतावच्छेदकत्वस्वी-कारात्(४)। ननु शिलादौ कार्यवैकल्यमुभयसिद्धम्, तच्च कथं सहकारिवैकल्यप्रत्युक्तं नभवतीत्यत आह् । सहकारिसाकल्येति॥

#### कल्पलता ।

सोऽयं वादी प्रघटकाथी(५) वा प्रथमप्रघटकाथ-मेव सिंहावलोकितन्यायेन व्यतिरेकमुखेन प्रयोगमा-रोष्य दर्शयति। अथवेति । पूर्वतन(६)प्रयोगापेच-यैव विकल्पः। विवादाध्यासितमिति(७) क्षेत्रपति-तवीजे(८) भागवाधवारणार्थम्, सामध्यीसामध्यी-भ्यां कुरुश्लस्थस्य विवादाध्यासितत्वात् । सहकारी-

- (२) विरहितं—पाठः। (२) त्वन्याभेचारि—पाठः। (३) तत्रिश्चयाभावः—पाठः।
- (४) वच्छेदकत्वाङ्गीकारात्—पा० २ पु०। (५) प्रघट्टकार्थी —पुण० पु० पा०।
- (६) पूर्व-पाठः । पूर्वतर-पुण ० पु० पा०। (१) बीज-कलि० पु० पु० पा०।

सतं

नद्.

नह-

पहि-

ान्य-

बोष-

डूर-

रुपा-

हितं

मुखीं

नान्त-

चारीं.

चिनि

#### कल्पलता ।

प्रा

स्न

नेने

पर

क्त

इत

ध

च

वा

ता

रव

ह्य

₹:

वर

न्ये

ति । सहकारिवैकल्यप्युक्तमङ्करादि(रूप)कार्यवैकलां यस्येति बहुवीहिः, प्रयुक्तं परिपालितं तदुसर(१)-कालसम्बद्धी(२)क्रतं कार्यवैकल्यं कार्यप्रागभावः दण्डादीनामपि निमित्तकारणानां कथाञ्चत कार्यः प्रांगभावांनरूपणात्। साध्येऽङ्करपद्पक्षेपात् साधने sिष बीजजानीयत्वादित्युक्तम् । साम्रान्यव्यासौ तु नोभवत्रापि विदेशकोपादानम् । तदुत्पत्तिनिश्चयः कार्यः कारणभावानिश्चयः । पुनः पदं च स्फुटार्थम् ॥

न च किमुक्तसाध्यव्यावृत्तेरुक्तसाधनव्यावृत्तिरुदाः हनात् किं वा परम्परयापि तथाविध (३) प्रसवसामध्य (४)-विरहादिति(५) व्यतिरेकसन्देहं इति वाच्यम्।

#### दीवितिः।

उदाहतात् शिलाशकलात्। कि वेति । तथा चोक्तसाध्याः सन्वेषि साक्षतपरम्परया वा अङ्करप्रसवसमर्थे बीजत्वसस् न विरुद्ध्येत(६) इति हेतोर्व्यतिरेकस्य(७) विपक्षव्याद्यत्त्वस्य दीधितिटिपणी ।

तथा चेति । उक्तहेत्वभावे उक्तसाध्याभावप्रयुक्तत्वं यदि स्या त्तदा प्रयोजकसत्वे प्रयुक्तसत्त्वस्यावस्यकत्या हेतुरव्यभिचारी स्यात्। बदि च न प्रयुक्तत्वं, तदा तत्सन्वं तद्नावद्यकतया व्य भिचारसन्देहः स्यादित्यर्थः। विपक्ष वाधकाभावात । इति कृत्वा १॥

<sup>(</sup>१) तं उत्तर-पुग्र पुरु पार्। (१) सम्बद्धं - पुग्र पुरु पार्। -( ३ ) तथाभूत — पाष्ट: । तथाविधकार्य-पुरा पुर पार ।

<sup>(</sup>४) सामध्यस्य—पाठः।

<sup>(</sup>५) तथा च साध्यन्यतिरेको न साधनन्यतिरेकप्रयोजक इति न साधनस्य साध्यन्याप्यतः 

<sup>(</sup>६) अङ्कुरप्रसंवसमर्थबीज्ञं विरुद्धाते --पा० २ पु० ।

<sup>ः (</sup>७) हेते व्यक्तिरेकस्य—पाठः । ०००० ००० ०००० ०००० ०००० ००००

टिप्पणीसमलङ्गतदीधिति-कल्पलताख्यटीकाद्वयाविभूषितः। १२९

# प्रागेत शङ्काबीजस्य निराकृतत्वादिति(१)।

कलगं

(3)-

वः,

कार्य-

ाधने.

सौ तु

कार्य-

हदा-

8)-

म।

ध्याः

वसस्व

त्वस्य

स्याः

चारी

। वयः

वा ?॥

याप्यतः

दीधितिः।

पागेव वीजत्वस्याङ्करप्रयोजकत्वव्यवस्थाप-सन्देह न इति नेनेति(२)॥

कल्पलता ।

उदाहृनादिति । ज्ञिलाजाकलादित्यर्थः परम्परयापि कुर्वद्रपं बीजं जनयति, न तु शिलाश-कलं, तथा च व्यतिरेकसन्देहः व्यतिरेकव्याप्तिसन्देह इत्यर्थः, अन्यथासिद्धेरिति भावः ॥

स्यादेतत् । माभूत् सामर्थासामर्थे छक्षणाविरुदः-धर्मसंसर्गः (३), अस्तु बीजत्वमेव प्रयोजकं,

दीधितिः।

स्यादेवत्, वीजत्त्रमतद्याद्यत्तिरूपं व्याद्यत्तित्वादेवासत्, न चासतः मता स्वलक्षणेन समं सम्बन्धः सम्भवति, न च कार-णेनासम्बद्धं कारणतावच्छेदकं नाम(४)। अथैवं कुर्वद्रपत्वमपि ताद्यं कथं कारणतावच्छेदकं, कुनश्चानुरोवात् कल्पनीयमङ्कर-स्वादेरप्यलीकत्वात्, तत्तद्यक्ति(५)विश्रान्ते च कार्यकारणभावे छोकपात्राविछोपपसङ्ग(६)श्रेति चेत्सत्यम् , स्वकारणसामध्यीति-

दीधितिटिप्पणी ।

ताहराम् अतद्यावृत्ति रूपम्, तन्मते अनेकवृत्तिधर्ममात्रस्यवात-द्यावृत्तित्वात्। नमु तत्तद्यक्तिसमवतमेव कुर्वदूपत्वमत आहा तत्तदिति । स्वकारणसामर्थ्यति । वीजात्पन्नवीजेन हि कथं वीजमेव जन्यते न

<sup>(</sup> १ ) निराकृतत्वात् —पाठः। (२) व्यवस्थापनेन भाति -किल् मु० पु० पा०।

<sup>(</sup>३) धर्माध्यासः-पाटः। (४) सम्बद्धकारणतावच्छेदकं वा -पाटः।

<sup>(</sup>५) सत्तद्धक्ति-पाठः। तत्तत्कार्थ-पुण० पु० पा०।

<sup>(</sup>६) एकस्मिन् बीजे याक्तिञ्चिदङ्कुरजनकत्वं गृहीत्वा पश्चाद्रोजान्तरादिष चाङ्कुरीत्यात्तिम -वहोक्यतो बीजत्वावच्छित्रस्याङ्कुरत्वावच्छित्रजनकत्वग्रहो भवति, तादशग्रहाधीन। च बीजसामा-न्येऽङ्कुरार्थिनः प्रवृत्तिभेवतीति सर्वसिद्धम, तथाविधपवृत्तिरूपाया लोकयात्राया विलोपप्रसङ्ग इत्यर्थः।

63

तर देत

साह

च

कु

भा

क्षे

ता

ना

ति

ज

न

F

य

f

£

7

\$30

च(१) सहकारिसमवधाने सति(२) कर्तृस्वभावत्वं भा. वस्य, तथा च तदसन्निधानेऽकरणमप्युपपद्यताम्, त-तज्जातीयमात्र एत्रेयं ठयतस्था, न त्वेकस्यां व्यक्ती, करणाकरणलक्षण(३)विरुद्धधर्मसंसर्गस्य प्रत्य-क्षांसिद्धतया तत्र दुवीरत्वादिति चेन्न,(४)विरोधस्वरूपान-वधारणात(५)।

दीधितिः।

श्रायासादितस्वभावविशेष एवोत्पद्यमानः क्षाणिको भाव(६)हत-त्तत्कार्य(७) कुर्वाणः कुर्वदूप इत्यभिधीयते, क्षणिकत्वं च भावानां करणाकरणत्व(८)छक्षणविरुद्धधर्माध्यासात्,छौकिकस्तुं व्यवहाः रोडनादिविकल्पवासनावशात् कल्पितैरेवानुगतरूपैः कार्यकारणः भावस्यापि(९) कल्पनादिति चेन्मैवम् , ताहशाविरुद्धधर्माध्यासस्य निरसनीयत्वात्, अपाकरणीयत्वाच विधिरूपतया मतिभास-मानेषु सामान्यादिषु वाधकानामिति । इयम् सहकारिणां लाभे करणमळाभे चाकरणमिति व्यवस्था ॥

दीधितिहिषणी।

घटादिरतः स्वकारणेति । स्वकारणेन वीजन वीज एव जिनतोऽतः स्वयमि तथेत्यर्थः । क्षणिकत्वसिद्धेव तव सर्वाभिमतं स्यात्(१०), तदेव तु नास्तीत्याह। मैवमिति। अपाकरणीयत्वाचेति परान्वयि। वा धकानाम् अतद्यावृत्तित्वसाधकरूपाणाम् । इदमः पूर्वोक्तद्वयपरार्धेन द्विवचननपुंसकतापत्तिः, अतस्तदर्थमित्यन्तर्भावेणाह। इयमिति ॥

<sup>(</sup>१) भवतु वा—हाति शङ्करमिश्रसम्मतः पाठः । (२) समवधाने—पाठः ।

<sup>(</sup>३) करणाकरण—पाठः । (४) चेन्नेवम्-पुर्णः पुः पाः । (५) पानवबोधात्—पाटः । पापरिज्ञानात्—पुण० पु० पा०।

<sup>(</sup>६) क्षणिकोऽभाव-कालि० मु० पु० पा०। (७) स्तत्कार्थ-पाठः ।

<sup>(</sup>८) करणाकरण-पाठः । (९) कार्यकारणरूपस्यापि-पाठः । कार्यकारणभावस्य-पाठः

# टिप्पणीसमळङ्कतदीधिति-कल्पळताख्यटीकाद्वयविभूषितः । १३१

कल्पलता ।

बक्षमाणप्रवहकार्थादुक्तप्रघहकत्रवस्यार्थे विवेक्तुं तस्रयार्थानुवादपुर्वकं प्रघटकान्तरमवतारयति । स्याः देतिदिति । माभूदिति । कुरुहरुस्थस्यापि बीजत्वेन सा-सध्यस्यैव साधनादिति भावः । अस्त्वित । तथा च कुरालस्थस्यापि सामर्थमेवेति मावः। कुर्वद्रपत्वा-कुर्वदूपत्वलक्षणविरुद्धधर्माध्यासोऽपि नात्रेति (वा) । भवतु वेति । तथा च क्षेपकारित्वा-क्षेपकारित्वलक्षणोऽपि न विरुद्धधर्माध्यास भावः। कमोऽत्र न विवक्षितः, तथा च(१) पूर्वसाधि-तार्थानु(२)वादमाञ्चमेति व्युत्क्रमाभिघानदोषो नात्र । कर्तृस्वभावत्वम् जनकस्वभावत्वम् । तथापी-ति। बीजत्वजात्यविच्छन्नं किश्चिजनयति, (किश्चिन जनपति,) तत्र सहकारिलाभालाभौ तन्त्रमास्ताम्(३), न त्वेकैकव्यक्तिः कदाचिज्ञनिका कदाचिद्ज-निकेति व्यवस्था सहकारिलाभालाभतन्त्रेत्यर्थः। यद्यपि पूर्वमपि व्यक्तिमेवादाय सामध्यीसामध्यीदिकं चिन्तितं, क्षणभङ्गानुकूलत्वात्, तथापि व्यक्तेरेक-स्याः फलोपधानानुपधानलक्षणविरुद्धधर्माध्यासः प्र-त्यक्ष(४)त्वाद्दुरपह्नव इ(५)त्यिमप्रायेण शङ्केत्य-पौनरक्त्यम् ॥

मा-

त-

**हस्यां** 

प्रत्य-

पान-

()स्त-

वानां

पवहां.

ार्ण-

ासस्प

भास-

लामे

तोऽनः

1(60),

। वा

रार्शन ॥

<sup>(</sup>१) विवक्षितः, किं तु—पुण० पु० पा०।

<sup>(</sup>२) साधितार्थवि—पुण० पु० पा०।

<sup>(</sup>३) तन्त्रं च मास्ताम्—पाठः । तन्त्रम्-कालि॰ मु॰ पु॰ पा०।

<sup>(</sup>४) प्रत्यचिमिद्ध-पुण० पु० पा०। (५) दुरपन्दवते-पुण० पु० पा०।

टि

रहा ह

हुए। स्र

क्षव

₹बं

िर

या

वर

त्र

मा

दे

म

रि

१३२

स खलु धर्मयोः परस्पराभावरूपत्वं वा स्यात्, निस्यत्वानिस्यत्ववत, धार्मीण तदापादकत्वं वा, शीतो-ष्णत्ववत, तद्वता वा, दण्डित्वकुण्डिल्विववत (१)।

### दीधितिः।

सः विरोधः । इह निस्तत्वानित्यत्वे ध्वंसाप्रतियोगित्त्रप्रति-योगित्वे । तस्य परस्परविरहस्यापादकत्वं तद्याप्यतया । तद्वता परस्परभेदवत्ता, अभावत्वेन भेदस्याप्यभावपदस्माारतित्वेन तदा परामशीसम्भवात् । तद्वता परस्परं परस्परात्यन्ताभाववत्ता, द्ण्डि-त्वे न कुण्डालित्वं कुण्डालित्वे न द्ण्डित्वामित्यन्ये ॥

## दीधितिटिप्पणी ।

स इत्यनेनाव्यवदितोक्तस्वरूपशब्दपरामर्शे नपुसकता स्यादतः स इति । ध्वंसाप्रतियोगित्वविशिष्टप्रागभावाप्रतियोगित्वरूपितत्यः त्वस्य निवेशे एतदभावो ध्वंसप्रतियोगित्वं प्रागभावप्रतियोगित्वं च, तथा च धर्मयोशित द्विचचनमसङ्गतम्, एवं परस्परविरहरूपत्विमिः त्यप्यसङ्गतम्, ध्वंसप्रतियोगित्वत्वाद्यविद्यन्नाभावानात्मकत्वानिः त्यत्वस्येत्यत् आह् । इहेति । प्रागभावप्रतियोगित्वं तु न निवेशितम्, प्रागभावस्य सर्वासम्मतत्वात् । भेदस्य पूर्वानुक्तत्वेन परामर्शास्यम्भवादाह् । अभावत्वेनेति । करणेऽकरणात्यन्ताभावास्त्रत्वात् प्रकृताः सङ्गतिरन्य इत्यत्रास्वरसः ॥

### कल्पलता ।

स खिनविति । धर्मयोः करणाकरणयोः परस्परवि-रहरूपत्वित्यर्थः । नित्यत्वानित्यत्वविति । यद्यपि ध्वंसाविच्छिन्नसत्त्वम्नित्यत्वम्(२), न तु नित्यत्वाः भाव एव, तथापि नजर्थसम्बन्धासम्बन्धमाञ्जविव-स्वयैवैतद्द्रष्टच्यम् । तदापादकत्विमिति । परस्परवि-

<sup>(</sup>१) कुण्डलित्वबादिति पुण् पु प्। (१) वाच्छित्रसत्ताऽनित्यत्वम् पाठः ।

# टिप्पणीसमळङ्कृतदीधिति-कल्पलताख्यदीकाद्वयविभूपितः । १३३

कल्पलता ।

गत्,

ोता-

प्रति-

तद्वता तदा

इण्डि-

गदतः

नित्य-

वं च

त्वामे<sub>\*</sub> वान्निः

ातम्,

र्शास-

कृताः

ावि-

ग्राप

त्वा-

चव-

ावि-

E)

रहापादकत्वम् । तच परस्परविरह्णाप्यतमा निर्व-हति, यथा दात्यं जले औष्ण्याभावमाक्षिपति, औ-षण्यं च तेजिसि दात्याभावमित्यर्थः । (तहला वेति । ) धर्मयोः परस्परभेदमाञ्चं वा विरोध इत्यर्थः ॥

न प्रथमः, निर्विशेषणस्यासिद्धेः (१), यावत्सत्त्वं कि-

दीधितिः।

निर्विशेषणस्य कार्यविशेषानियान्त्रितस्याकरणस्य, वस्तुनि क्षणभङ्गलादिनां, असिद्धेः विरोधस्य अ(२)सिद्धत्वात् , यावत्स-स्वं, किाश्चत्करणात् किञ्चित्करणाभ्युपगमात् , अस्माकं तु त-त्सिद्धात्रिष काल्लभेदादेव न विरोध इति भावः । यन्त्वस्माकमिः यावत्सन्त्वं संयोगादि(३)जननसम्भवदिति। तद्मत् । कदाचिद-वयविनस्तथात्वसम्भावनायामिष गुणकर्मणोर्नित्यमात्रस्य च तदसम्भवात् । प्रक्रान्तत्वाद्धीजमात्रमधिकृत्येदमिसापि कश्चित् ।

दीधितिटिप्पणी।

व्याख्यानमपि करोति। निर्विशेषणस्येति। कार्यविशेषेति। सार्मान्यतोऽकरणमात्रस्येत्यर्थः। स्वमतेऽसिद्धिरेवस्यतः, क्षणेति। असिर्द्धः अप्रसिद्धः। स्वमतेऽनुक्तौ न्यूनता स्यादत आह् । अस्माकमिति। तिस्यदावि निर्विशेषणाकरणप्रसिद्धावि । नित्यमात्रस्येति। महाप्रलयावच्छेदेन नित्यस्य जनकत्वासम्भवात्। वीजमात्रेत्यादौ हेतुः, प्रकान्तत्वादिति। तथा चास्माकं मतेषि वीज सदैव परमार्णवादिसंयोगजननसम्भवान्निर्विशेषणाकरणस्य वीजेऽप्रसिद्धेरिति भावः। मुले सविशेषणेत्यस्य कार्यविशेषितस्येत्यर्थकत्या विरोधिसद्वाविषायसङ्गतम्, कालामिथितस्य तस्यक्वविषण्यङ्गीकारादतः

<sup>(</sup>१) असिद्धत्वात—फलि॰ मु॰ पु॰ पा॰। (२) विसेधस्य अप्र पा०२ पु॰।

<sup>(</sup>३) यावरसंयोगादि-पाठः।

838

श्चित्करणात् । सिवशेषणस्य तु(१) विरोधिसिद्धाव-प्यध्यासानुपपत्तेः । यदा यदकर्णं हि तदा तत्करण-स्याभावो न त्वन्यदा तत्करणस्य, न चैतयो(२)रेकध-

र्मि

न्नत

स्भव

तद

यदे

गृह्य

7

ग

त

37

रिं

ख्य

तेः

दी

दीधितिः।

तत्कार्यकरणस्य तदभावस्य च परस्परविरहक्ष्पत्वे ऽपि स्वरूपतो न विरोधः, एकस्मिन् कालेऽङ्करकरणाकरणयोः समर्थवीजक्षण- विलाशकलात्मकदेशभेदेनेव एकस्मिन् धर्मिणि कालभेदेन हत्ते- रनुभवसिद्धतया दुरपह्ववत्वात्, किन्त्वेककालावच्छेदेन, न चैक- कालावच्छिन्नं तदुभयमेकत्राभ्युपगच्छाय इत्याह, साविशेषणस्ये- त्यादिना । सविशेषणस्य कार्याविशेषविश्य एककालाव- च्छेदेन विरोधसिद्धावपि अध्यासस्य एकधर्मि(३)समावेशस्यान् नुपपत्तेः, अनभ्युपगमात् । यदा हि यत्र यत्कार्याकरणं तदा तत्कार्यकरणस्य तत्राभावः तद्धर्मिष्टत्तित्वाभावः, न त्वन्यदा तत्कार्यकरणस्य तद्धर्मिष्टत्तित्वाभावः, न चैतयोरेककालावच्छि-

कालिमिश्रणेन भावं पूरयित । तर्त्कार्यकरणस्येत्यादि । मूले, अध्या-स्रोत । पतादृशाविरुद्धधर्माध्यासस्य त्वन्मतेष्यनुपपत्तेरित्यर्थः । उप-वर्णितभावार्थस्यैव किञ्चित्पूरणेन पदतो लामं दर्शयित । साविशेष-णस्येति । इदमध्यासस्येत्यनेनाष्यन्विय । अनुपपत्तौ हेतुः, अनम्यु-पगमात् । यदा हीति(४)मूले यदेत्यस्यानुयोगिनि दाने यदा यत्र यद-करणं तदा तत्र तत्करणस्याभाव इत्यर्थकतायां साध्याविशेषः । अथ प्रतियोगिनि यदेत्यस्य दानम्, तथा च यत्र यत्कालीन-करणस्याभावः तत्र तत्कालीनकरणस्याभावः, यत्तद्र्थयोभेदादेव । साध्यभेद इति चेत्, तदा न त्वन्यदेत्यसङ्गतम्, तत्रान्यकालीन-तत्करणाभावस्यासम्भवात्, करणसामान्याभावकाल एव तत्स-

<sup>(</sup>१) सविशेषणस्य च--पाठः। (२) न चानयोः--पाठः।

<sup>(</sup>३) एकत्र-पाठः। (४) यदा हि यदकस्यामिति मूलपाठाभित्रायेणेदम्।

## टिप्पणीसमलङ्कृतदीिघति-कल्पलताख्यटीकाह्यविभृषितः। १३५

## र्मिसमावेशमातिष्ठामहे ।

ाव-

ण-

हध-

व्यतो

क्षण-

द्यते∙ वैक-

स्ये-

ठाव-

स्या-

तदा

यदा

च्छि-

ध्या-

उप· रोप·

नभ्य-

यद-

ाषः।

जीन-

ादेव जीन-

रत्स •

दीधितिः।

न्नतत्कार्यकरणाकरणयोगिति(१)॥

दीधितिटिप्पणी।

स्भवात्, एवं प्रकृतासिद्धिश्च, करणप्रतिश्चेपक्षत्वाल्ड्घेः, संयोगः तदभावन्यायेनापि सम्भवात्, अतो वृत्तित्वाभावकथनपरतयाह । यदेत्यादि । इतिः वाक्यसमाप्तौ । अन्यधा(२) न चैतयोरित्यस्याः गृह्णद्याख्याऽसङ्गतेः ॥

#### कल्पलता ।

निर्विशेषणस्येति । अकरणत्वमात्रस्य वीजन्य-क्तावसिद्धेः । तदेवाह । यावदिति । अन्ततः संयो-गादेरपि(३) जननादित्यर्थः । सविशेषणस्येति । यदा तदेतिविशेषणसहितस्येत्यर्थः । तदेवाह । यदेति । अनयोर्विरोधसम्भवेष्यध्यास्रो नास्तीत्याह । न चे-ति । न हि यद्वीजं यदैवाङ्करं करोति तदैव न करो-तीत्यभ्युपगच्छाम इत्यर्थः ॥

न द्वितीयः, भावाभावव्यतिरिक्तयोः करणाकरण-

दीधितिः।

भावाभावति । अभेदे आक्षेप्याक्षेपकभावानुपपत्तेरिति

असिद्धेः को दोष आगत इत्याह। अभेदेति। सहकारिपर्यन्तस्य

<sup>(</sup>१) करणाकरणयोः-पाठः । परन्तु ।टिप्पणीकृतामनभिमतः, तत्र इतिशब्दस्यापि व्या-ख्यानदर्शनात् ।

<sup>(</sup>२) अन्यथा, इतिशब्दस्य मूलस्थपतीकधारणार्थकत्वे, न चैतयोरित्यस्यागृण्हद्याख्याऽसङ्ग-तेः, इतिशब्दघटितप्रतीकमघृत्वेव न चैतयोरितिमूलोपिर क्रियमाणाया न चैतयोरित्यादिकाया दीधितित्र्याख्याया असङ्गत्यापत्तेरित्यर्थः। (३) संयोगादीनामपि-पुण० पु० पा०।

स

तः

दि

तुव

नरि

यत

==2

₹

3

१३६

योरसिद्धेः, व्यापारापरव्यपदेशसहकारिभावाभावौ हि करणाकरणे कार्यभावाभावौ वेति (१)। अतिरेकसिद्धाविष स्वकाल एव स्वाभावप्रतिक्षेपवत अकरणाभावमाक्षिपेत् करणं न त्वन्यदा । न हि यो यदा नास्ति स तदा स्वाभावं प्रति क्षेप्तुमर्ह (ती)ति, विरोध्य-भावं वा आक्षेप्तुम् (२)। तथा (३) सति न कदापि तक्ष स्थात् न वा (४) कदापि तद्दिरोधी भवेदिति ना-

दीधीतिः।

भावः । व्यापारापरव्यपदेशः सहकारी(५) चरमो व्यापारः । हि यस्मात् । एतावेतौ वा परस्परविरह्रूपावेव करणाकरणे । करणाभावातिरिक्ताकरणाभ्युपगमेपि दोषमाह । अतिरेकेति । अन्यदा स्वानिधिकरणकाले। प्रति क्षेप्तुम् प्रतिक्षेपात्मी भवितुम्(६) अभावाभावस्य प्रतियोगिरूपत्वात् । विरोध्यभावस् विरोधिनोऽभावस् । तथा सतीति । स्वासत्त्वकालेऽपि स्वाभावप्रतिः क्षेपे तदापि तदभावो न स्यात्, स एव स्यात्, स्वासत्त्वकालेऽपि च स्विरोधिनोऽभावाक्षेपे तदानीमिप तद्विरोधी न स्या

दीधितिटिपणी।

विश्रहवाक्यप्रदर्शनपूर्वकमर्थमाह । व्यापारेति । एतत्पङ्कार्थमाह । होति । यस्मात् सहकारिभावाभावो कार्यभावाभावो वा करणाकरणे अतः कारणाद्भावाभावव्यतिरिक्तयोस्तयोरसिद्धिरित्यर्थः । प्रतिक्षे पात्मीभवितुमिति । न चैवं स्वाभाविमत्यस्य कर्मतानुपपितः, तदा प्रतित्यस्य कर्मप्रवचनीयार्थकत्वात् । सिङ्काष्ट्रय पिद्धियस्यार्थमाह । तथा सतीति । तत्पदेन यच्छव्दोपन्यस्तस्यैव विषयीकर्तुमुवि तत्वादाह । स एवति । ननु स्वाधिकरण तद्भावस्याञ्चेपे स्वा

<sup>(</sup>१) वा—पाठः। (२) विरोध्यमावं चाक्षेग्तुमः पाठः।

<sup>(</sup>३) तथा च--पाठः। (४) न च--पुण् पुरु पारु । (५) स्यपदेशसहकारी-पारुपुरुशे

<sup>(</sup>६) प्रतिश्रंपार्थीभवितुम्-पाठः। प्रतिश्रपात्मीभवितुमित्वर्थः-पुण० पु० पा०।

टिप्पणीसमलङ्कृतदीधिति-कल्पलताख्यटीकाद्वयविभूषितः। १३७

सतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत(१) इत्याया-तम्, नवा विरोधः(२)।

ी हि

विषि

क्षेपेत

गिरत

ध्य-

दापि

ना-

रि:।

रणे।

ति ।

म्(६), वेरो-

मतिः

हाले-

स्याः

गह ।

करणे

तिक्षे

तदा

माह। मुचिः।

स्वा'

10gogl

दीधितिः।

दिसर्थः । न वेति(३) । स्वासत्त्वकालेऽपि विरोधिनोऽभावाक्षेपे तुल्यन्यायतया स्वानाधिकरणदेशेऽपि तथात्वे सर्वदा सर्वत्र त-स्यासत्त्वेन विरोध एव न सिद्ध्येदित्यर्थः (४) ॥

दीधितिहिष्पणी ।

निधिकरणे तस्य सत्त्वेन विरोधोस्त्येवात आह । स्वेति । तुल्यन्या-यतयेति । स्वावृत्तिकाल इव स्वावृत्तिदेशोप प्रतिक्षेपस्यौचित्या-न्न्यायस्य तुल्यत्वम् । तस्य विरोधिनः॥

कल्पलता ।

भावाभावेति । परस्परविरह्ण्याप्यत्वं वि(रे।)धिक्षप्याः सम्भवत्यपि, प्रकृते करणाकरणयानं तादृशत्विमत्यर्थः । ज्यापारापरेति । अन्त्यतन्तु(५)संयोगादिवचरमसामग्रीनिवेशित(६)सहकारिभावाभावौ फलोपधानानुपधाने वा करणाकरणे(७) परस्परविरहात्मनी एव, न तु परस्परविरह्ण्याप्ये इत्यर्थः । ग्रभ्युपगम्याह् । अतिरेकेति । यथा घटः स्वाविज्ञन्न एव
काले स्वाभावं प्रतिक्षिपति न तु स्वानविज्ञन्न ऽपि
काले, तथा करणमपि स्वाविज्ञन्न एव काले स्वविरेधिनोऽकरणस्याभावमाक्षिपेत्, न तु स्वानविज्ञन्नेऽपि काले, न हि नैल्यं स्वाकालेऽपि रक्तत्वाभावमा-

25

<sup>( ( )</sup> नासतो विधते भाव--पुण० पु० पा० । ( २ ) न चाविरोध:--पाठः ।

<sup>(</sup>३) न चेति-पा० २ पु०। (४) विरोध एव न स्यादित्यर्थः —पाठ:।

<sup>(</sup>५) अन्यतन्त्र-कलि॰ मु॰ पु॰ पा॰। (६) निवेश-पुण॰ पु॰ पा॰।

<sup>(</sup> ७ ) कारणाकारणे-कलि॰ मु॰ पु॰ पा॰।

१३८

कल्पलता ।

रेंट

रेंट

34

देश

मेक

स

वा

त्वे

घा

तु वर

पा

मः

पू

द्वा

52

₹

श्चिपति, तथा सत्यामइयामो घटः पाके सत्यपि रक्तो न स्यादित्यर्थः । दृष्टान्तसुपपादयति । न हीति । प्रति श्चेप्तुमहिति प्रतिक्षेपात्मा भवति । दाष्टीन्तिकमा ह । विरोधीति । उभयत्र विपक्षे दग्डमाह । तथा सतीति । स्वानविद्यन्नेऽपि काले यदि स्वाभावं प्रतिश्चिपत तदा यदा न स्यात् तदैव स्यादित्यायातं, यदा स्वयं न स्यात् तदा तिहरोध्यपि न स्यादिति स्वयमे व स्यादिति विचित्रो विरोध इत्यर्थः । ततः किमित्यत आह । नासत इति । तथा च चिणकत्वस्मायने प्रवृत्तस्य तव नित्यत्वमेव भावानां पर्यवसित-मिति भावः । न वेति । स्वाभावकाले स्वविरोधिकाले॥

नन्वेवं सित परिमाणभेदोऽपि कालभेदेन न विरु-द्धोत, तत्राप्येवं वक्तुं सुकरत्वात । न । वाधकञ्चलेन तत्र कालभेदस्य विवक्षितत्वात, तथाहि, नारव्धद्रव्यै-

आरब्धद्रव्यैः आरब्धद्रव्यवद्भिः । एकदेति फलतः समानः दीधितिटिष्णी ।

अरुपपरिमाणवैत्रादेः कालभेदेन बहुपरिमाणोपलम्भस्थले फ किका मूले, नन्वेविमिति । आरब्धद्रव्यैरपि द्रव्यनाशानन्तरं द्रव्याः नतरारम्भाम्युपगमादसङ्गतिरतः, आरब्धद्रव्यवद्भिरिति । मतुप् वर्तः मानत्वे । अन्यथा समवायेनोकौ आरब्धपद्वैयर्थ्यापत्तेः । विरोध एककालीन(२)समानदेशत्वस्यैककालीनत्वनिवन्धनमत् आह् । फलत

<sup>(</sup>१) विरुद्धते—किन मु॰ पु॰ पा॰।

<sup>(</sup>२) एककालीनत्वं—इत्यादशीपुस्तके पाटः।

दिप्पणीसमळङ्कतदीधिति-कल्पळताख्यटीकाद्वयविभूषितः । १३९

रेव द्रव्यावयवैर्द्रव्यान्तरमारम्यते, मूर्तत्वसमानदेशत्वयो-रेकदा विरोधात, तथा चारम्भपक्षे पूर्वद्रव्यनिवृत्तिः, अनिवृत्तावनारम्भ इति(१), तत्र निवृत्तावाश्रयभेदादेव

रको

1 4-

हमाः तथा

पति-

यदा

यमे-

ततः

तत्व-सत-

ाले॥

वेरु-

लेन

व्य-

मान •

**फ** 

इव्या:

वर्तः

वरोध

फलत

## दीधितिः।

देशत्विविशेषणम्, तथा च एककालाव छिदेन मृत्तीन्तरेण सममेकवर्भिसमवेतत्वमर्थः । न चैकतन्तुकपटे अंशुसंयोगानामेबासमवायिकारणत्वात् कार्येकार्थसमवेतस्यैव संयोगस्य द्रव्यासमवायिकारणत्वात् पटस्याप्यंशुदेशत्विमिति वाच्यम् । तन्तुत्वेन पटसमवायिकारणत्वादंशूनां तथात्वायोगात्, वेमाद्यभिघातेन महातन्तुविनाश एव खण्डतन्तुभ्यः पटोत्पादात्, अन्यथा
तु पटसंस्थानसाद्धपाद्श्रान्त एव पट(२)पत्ययः। अवयवान्तरावच्छेदेनावयविसंयोगोऽवयवे न विरुध्यते, शिरिम शरीरसंयुक्तः
पाणिरिति पत्ययात्, तथा चांत्वन्तरावच्छेदेन तन्तुसंयोगोऽसमवायी,समवायी तन्तुरेव पटस्येत्यिष केचित्(३)।अनारम्भ इति।
पूर्वद्रव्यसन्त्र एव द्रव्यान्तरोत्पत्तौ युगपत्तादशद्रव्यद्वयोपलस्मा-

### दीधितिटिप्पणी।

इति । पटस्यांशुदेशस्वे हेतुः, कार्येकार्थेति । तथा चांशुत-स्त्वोर्मूर्तयोः कथं समानदेशत्विमिति भावः । तन्तुत्वेनेति । अत्र व्यभिचारापन्नानामंशूनां न तथात्विमिति भावः । नन्वेवं कथमे-कतन्तोः पट इत्यत आह । वैमेति । अन्यथा यदि वेमाभिघातेन महा-तन्तोरनाशः स्यात् । एकतन्तुकं पटमङ्गीकृत्य तन्तुत्वेन कारणताया अपि रक्षकस्य मतमाह । अवयवान्तरेति । अनेन च समवायिका-रणमात्रावृत्तेरिप संयोगस्य समवायित्वमङ्गीकियत इति भावः। अनि-वृत्तावप्यारम्भे स्वयमपि दोषान्तरं ददाति । पूर्वद्रव्यसस्य इत्यादि ।

<sup>(</sup>१) रम्भ: -पाठः। (२) पर-कालि० मु० पु० पा०। (३) त्यपि कश्चित्-पाठः।

परिमाणभेदः, अनिवृत्तौ संयोगिद्रव्यान्तरानुपचये क परिमाणभेदोपलम्भो(१) यो विरोधमावहेत्, तदुपचये त्(२)क परिमाणान्तरोत्पत्तिः, आश्रयानुपपत्तेः(३), अत एव स्थौल्यातिशयप्रत्ययोऽपि(४) तत्र भ्रान्तः, तस्मात् कालभेदेनापि न परिमाणभेद एकस्मिन् धर्मिण्युपसंह-र्तुं शक्यत इत्यादि पदार्थिचिन्ताचतुरैः सह विवेचनीयम्(५)

माण

परि

चय

भे

प्र

द

₹5 TE

5

दीधितिः।

पत्तिः, उत्तरद्रव्य एव परिमाणान्तरोत्पत्तौ केकधर्मिसमावेशः, पूर्व-द्रव्य एव च परिमाणान्तरोत्पत्तौ द्रव्यान्तरोत्पादाभ्युपगमवैय-र्थ्यमित्वपि द्रष्ट्रच्यम् । एतेनारभ्यारम्भकवादानुसर्णमधि प्रत्युः क्तम्। आश्रयानुपपत्तेरिति । न चावस्थितद्रव्य एव संयोगिः द्रव्योपचयात् पूर्वपरिमाणनाशः परिमाणान्तरोत्पादश्च स्यादिति वाच्यम् । परिमाणस्याश्रयनाशैकनाव्यत्वात् , अवयवमात्रसंयोगः विशेष(६)बहुत्वादेरेवात्रयविषरिमाणोत्पादकत्वाच्च । धरण्यादिपतितमृत्पिण्डादेरवयवान्तरसंयुक्तावयवस्य च पूर्वपरि

दीधितिटिप्पणी ।

संयोगिद्रव्यान्तरानुपचय इति मूलम्, एतन्मने इतरसंयो गिद्रव्योपचये साति सङ्घर्षणात् पूर्वद्रव्यासमवायिकारणसंयोगनाः शोऽवश्यं भवति, नियमवलात, पूर्वद्रव्यानिवृत्तिस्थले उपचय एव न भवतीत्यर्थः। आश्रयानुपपत्तेरिति मूलम् , तथा च तदर्थमाश्र यान्तरमवश्यं कल्पनीयमिति भावः । तन्नियममनङ्गीकृत्य स्वयं देशयति। न चेति। आश्रयनाशैकेति। अन्यथा नानाकार्यकारः णभावकल्पना स्यादिति भावः। अन्यथा द्रव्योपचये परिमाणनाः हो । सर्वत्रैवाह । अवयवान्तरेति । अवयवान्तरेण संयुक्तस्यावयवस्य

<sup>(</sup> १ ) लम्भेपि—पाठः । (३) आश्रयानुत्पत्तेः—काले० मु॰ पु॰. पुण० पु॰ पा०। (२) तदुवचयेऽपि च —पाठः । (४) तिश्चयोपि— पाठः । (५) सह चिन्तनीयम्—पाठः ।

<sup>(</sup>६) अवयवसंयोग-पा० २ पु०।

टिप्पणीसमळङ्कृतदीघिति-कल्पळताख्यदीकाद्वयविभूपितः । १४१

दीधितिः।

माणनाशः पंक्रष्टतरपरिमाणान्तरोत्पादश्च स्यादिति भातः ॥

ों क

गचये

, अत मात

संह-

(4)

,पूर्व-

विय-

पत्य-

गोगि-

दिति

योग-

न्यथा परि

संयो

गना

य एव

माश्र

स्वयं

णनाः

वस्य

-पाठः।

परिमाणनाशादिः स्यादित्यर्थः, आरम्भकतया संयोगित्वरूपोप-चयस्यावश्यकत्वात्॥

कल्पलता ।

एवं सति दीर्घत्वहस्वत्वे अपि परिमाणे काल-भेदेन विरुद्धे न स्याताम्, तथा च कालादिपत्यभि-ज्ञापि प्रमैव स्थादित्याह । नन्वेविमिति । एविमिति (१)। स्वकाल एव स्वविरोधिपरिमाणं प्रतिक्षिपेत् न तु स्वाकालेऽपीति वक्तुं सुकरत्वादित्यर्थः। तन्न(२), भि-न्नकालयोरपि परिमाणयोरेकन्न धर्मिणि विरोधस्य प्रमाणसिद्धत्वादित्याह । नेति । तत्र परिमाणभेदो इच्यनाको सत्येव भवेत्र तु पूर्वद्रव्ये सतीति तथाही-त्यादिना विवेचनीयमित्यन्तेनोपपादयति। तथाही-ति। अविनष्ट एव पूर्वद्रव्ये यदि तेष्ववयवेषु द्रव्या-न्तरमुत्पचेत तदा मूर्तयोः समानदेशत्वमापचेतेत्या-ह(३)। नारव्धेति। ननु घटादौ चक्षुरालोकयोर्मूर्तयो-रेकदेशवृत्तित्वं स्वीकृतमेवेति चेन्न । तत्र चालनीन्या-येनोभयवृत्त्यभ्युपगमात्, निबिडावयवमूर्तद्वयाभि-प्राचेण(४) वा विरोधस्योक्तत्वात् । ननु तथाप्येकत-न्तुकपटे तन्त्नां पटस्य चांशुवृत्तित्वमेव स्पात् , तथा च कथं न तत्र मूर्तद्रयसमानदेशताविरोध इति चेत्र। तत्र पट एव नोत्पद्यते, किं तु संस्थानविशेषाधीनः

<sup>(</sup>१) नन्वेवमिति—कालि॰ मु॰ पु॰ पा॰। (२) तत्र—कालि॰ मु॰ पु॰ पा॰।

<sup>(</sup>३) आपयोतेत्यर्थः-पाठः । (४) न निस्वयम्र्तद्रत्र्याभिप्रायेण-पाठः ।

आत्मतत्त्वविवेकः

f

यय

त्व

धस्य

ममु

ह ।

सा

नन्

न

भेद

तदु

रिष् संद

सि र्थम

पा

तस

षर सा

अ

वि न

ण

क

४८२

कल्पलता ।

पटन्यवहार इत्यभ्युपगमात्। (यद्वा) अंद्युतन्तुम् योगस्तत्र पटा(१)समवायिकारणम्। न च तत्रेवांशौ पटवृत्तित्वमिति (तथापि) तन्तुना समानदेशत्वमे वेति वाच्यम्। अन्यूनदेशयोरेव तथाभ्युपगमात्। अनिवृत्ताविति। पूर्वद्रव्यं यदि न निवर्तते तदा सम् वायि(२)कारणान्तरानुप्रवेशोऽपि नास्तीति कथं दीर्घन्वोपलम्भ इत्यर्थः। ननु स्थूलप्रत्ययो दृश्यते, संयोगिद्रव्यान्तरानुप्रवेशं विना कथं स्यादित्यत आह्। तः दुपच्ये(ऽपी)ति। द्रव्यान्तरं चेन्नोत्पद्यते तदा तत्र स्थौल्यप्रत्ययो धान्यादिराशाविव स्थान्त इत्यर्थः। तः हिं य एव कृश आसीत् स एवेदानीं स्थूल इति प्रत्यभिज्ञा कथमत आह्। अत एवेति। पदार्थचिन्ताः चतुरैः वैशोषिकैः॥

अस्तु तहींहापि बाधकं बलम्, प्रसङ्गतद्विपर्य-

दीधितिः।

मसङ्गेति। ताभ्यामकारिणोऽसामध्यसाधकाभ्यां कार्यकारिः भेदसिद्धिपर्यवसिताभ्यामधेतः करणाकरणयोः स्वरूपेणैव विरो-

दीधितिटिप्पणी।

मुले प्रसङ्गविपर्ययोरसाधकत्वेनोपन्यस्तत्वात तत्तु साक्षात्तयो ने सम्भवीत्यतः पर्यवसानेनाह । ताभ्यामिति । भेदसिद्धीति । अः कारित्वेन फलोपधानरूपकारित्वात्यन्ताभावेनासामर्थ्यसिद्धिरेव । कारिभेदसिद्धिः, असामर्थ्यस्य कारिभेदन्यापकत्वादिति भावः । भेदलाभेपि न विरोधसिद्धिरत आह । अर्थत इति । स्वरूपेण

<sup>(</sup>२) तदात्मसमवायि—पुरा० पु० पा०।

## टिप्पणीसमलङ्कृतदीधिति-कल्पलतास्यटीकाद्वयविभूषितः। १४३

ययोहक्तत्वादिति चेन्न । तयोः सामर्थ्यासामर्थ्यविषय-त्वात, तत्र च उक्तत्वात । स्तां वा, न तथापि ताम्यां

त्सं

गंजी

त्वमे.

। अ.

सम.

द्वीर्घ-

नयो-

। तः

तन्न

। तः

प्र-

न्ताः

पर्य-

तारि वेरो-

त्तयो-

1 37-

द्धरेव

ावः । रूपेण

#### दीधितिः।

धस्य सिद्धे(१)रिति भावः । यद्यपि ताभ्यामेव भेदसिद्धौ कृत
ममुना विरोधन तदुपजीविना, तथापि तावेव न सम्भवत इत्या
ह । तयोरिति । प्रमङ्गे सामर्थ्यस्य हेतुतया विपर्यये चासाम
श्र्यस्य साध्यतया विषयत्वम्, सामर्थ्यमसञ्जनीयं करणं वेह(२)

सामर्थ्यम्, तत्र च सामर्थ्य हीत्यादिना दृषणस्योक्तत्वात् ।

ननु योग्यतावच्छेदकं रूपमेव सामर्थ्यमिभिधित्सतम्, तत्र च

न साध्यानैशिष्टचादेदोपस्यावकाश इत्यत आह । स्तां वेति ।

दीधितिटिप्पणी।

भेदप्रतियोगितावच्छेद्द्रयोदिरोधस्यार्थत एव लच्छत्वादित्यर्थः ।
तदुपजीविना प्रसङ्गविपर्ययोपजीविना । यद्यपीत्यादि । कार्यकारिणोभेदिसिद्धिरेव तस्योद्देश्या सामर्थ्यानुष्ठेखेनैव प्रसङ्गविपर्ययतः
संलब्धा, तथा च अग्रे तत इत्यादिना भेदिसिद्धिस्ततो विरोधसिद्धिविरोधसिद्धा च पुनर्भेदिसिद्धिरिति शिरोवेष्टनन्यायेनेदं व्यर्थम, तथा च यद्यप्येतावतेवेदंमतदुषणे प्रसङ्गविपर्ययदुषणानुसरणमफलम्, तथापि तददुषणे ताभ्यामपि तन्मतिसिद्धः स्यादतस्तावपि न सम्भवत इति समुदायार्थः । सामर्थ्यासामर्थ्यविप्यत्वं यथासङ्खचेन सङ्गमयित, प्रसङ्ग इत्यादिना । प्रसङ्गे
सामर्थ्यस्य विषयत्वमेव न, तत्र कारित्वस्यैव साध्यत्वात्,
अत आह । हेतुतयिति । हेतुतया विषयस्यापीदशमाषया लिखनमविरुद्धिमित भावः । तद्विषयत्विल्खनं साध्य एव दृद्यते प्राचाम् (३),
न तु हेती, इत्यरुचेराह । सामर्थ्यप्रसञ्जनीयमिति । इदं च लक्षणानियामकसम्बन्धप्रदर्शनम्, तथा चाद्यसामर्थ्यपदेन प्रसङ्गीयसाध्यं
कारित्वमेवोक्तमिति भावः । तयोरित्यादिना मुलनानुवादः कृतः,

<sup>(</sup>१)।सिद्धि-पुण० पु० पा०। (२) करणं चेह—काले० मु० पु० पा०।

<sup>(</sup>३) दृश्यते—पा ०२ पुर।

\$88

शक्त्यशक्त्योरिवविक्षित(त्वात)कालभेद एव विरोधः साध्यते, तथोपसंहर्तुमशक्यत्वात । यदा तदेर्युपेक्य यत

दीधितिः।

शत्म्यशत्मोः करणाकरणयोः, न विवक्षितः व्याप्तिघटकः, कालभेदः साधको यस्य सोऽविवक्षितकालभेद इत्यग्रिमग्रन्थे स्वरसेन नेयम्। तथा व्याप्तौ कालभेदानुप्रवेशमन्तरेण। उपसं हर्तुपश्चन्यत्वात्, कुश्लुलस्ये सामर्थ्येन करणप्रसञ्जन इष्टापितः (१), उत्तरकालं तत्रैव करणाभ्युपगमात्, विपर्यये च हेत्वसि द्धिः (२), व्यापकविरोधिन प्वाभावस्य व्याप्याभावसाधकत्वात्, अन्यथातिमसङ्गात् (३), करणस्य च सर्वथैवाकरणं विकृद्धम् (४), अन्यथा तवापि सामग्रीनिवेशिनो बीजस्य देशान्तरे अकरणा दसामर्थ्यापतेः, न चेह तथा (५), तस्यैव सहकारिसमवधाने करणस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात्, तत्प्रामाण्यसन्देहेऽपि हेतोः सन्दि

दीधितिटिप्पणी।

तथा च तौ सामर्थ्यासामर्थ्यविषयावेवोच्येते, अत एव दूषणमुक्ति त्यर्थः। पूर्वोक्तदोषमुद्धरति । निन्वति । नजु व्याप्तिघटकत्वेनेति कुतः प्राप्तमत आह । अग्रिमेति । तथा च कालनियमाविवक्षायामि ति प्रन्थेन कालस्य व्याप्तिघटकताप्रदर्शकेनात्रापि तथैवाविवक्षित्रत्वं लभ्यते, अन्यथाऽग्रिमप्रन्थेनाजुवादासम्भवात् । तथाशब्दार्थ(कथन) मन्तरेणपर्यन्तम् । विरोधः कथं कुत्रापि स्थले उपसंहर्तुं न पार्यत ६ त्यत आह । कुग्रलस्थ इति । व्यापकेति । प्रतियोगिविरोधिनो व्यापकाभावस्य व्याप्यामावसाधकत्वादित्यर्थः। नजु प्रतियोगिविरोध्यभाव एव(६) कथं नास्तीत्यत आह । करणस्य चेति । तथोपसंहर्त्तुमित्या प्रविद्

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

ग्या

स्र

ल भे भार त्स

रिष् योः ह

दिन उत्स्व स्व करि

मुत

कत

शास

हेती

धि, कत

दिर

<sup>(</sup>१) इष्टापत्तेः-पुण० पु० पा०। (२) हेत्वासिद्धे:-पुण० पु० पा० !

<sup>(</sup>३) अतिप्रसङ्गादिति । इञ्यक्षवञ्यापकसंयोगाभावादिना इञ्यक्षाभावानुमानापत्तिरित्यर्थः।

<sup>(</sup> ४ ) अकरणमिति । करणसामान्याभाव इत्यर्थः, प्रतियोगिविरोधीति यावत् ।

<sup>(</sup>५) इह, कुञ्चलस्थवीजे । तथा, सर्वथैवाङ्कुराकरणम्।

<sup>(</sup>६) भाव:--पा०२ पु०।

# टिप्पणीसमलङ्कतदीधिति-करपलताख्यटीकाद्वयविभृपितः। १४५

# समर्थं तत्करोत्येवेत्युपसंहर्तुं शक्यमिति(१) चेन्न । कालनि-यमात्रिवक्षायां यत समर्थ तत्करोत्येव कदाचिदिति(२)

रोध

यत्

रदकः.

गग्रन्थे.

उपसं-

1:( ?).

त्वासि-

त्वात,

प्(४),

रणा-

वधाने

प्रन्दि

नुक्तमि

त्वनेति

ायामि

क्षतत्व

हथन)

र्यत र

व्याप

ध्यभाव मित्या

त्यर्थः ।

### दीधितिः ।

ग्वासिद्धत्वात्(३), मूलकौथिल्याचे(४)ति भावः। यदोति। का-लभेदमुपेक्ष्यापि एवकारार्थान्तर्भावेन व्याप्तरादरे इष्टापत्त्यादेर-भावादुपसंहारः शक्य एवेति भावः(५) । करोत्येवेत्यत्र याव-त्सत्त्वमिति विवक्षितं न वा(६)। नाद्यः, व्याप्त्यसिद्धः, अङ्करका-रिणोऽपि बीजस्य पाक् तदकरणस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात् । एतेना-योग(७)व्यवच्छेदेन नियमो(८)ऽपि निरस्तः । द्वितीये त्वा-स्बद्धपायोग्यत्वमसङ्गो-ह । काळेति । एतं च जातनप्टस्य

दीधितिटिप्पणी।

दिना दत्तदोषात् कालमुपेक्ष्य करणत्वोक्ति(९)सम्भव एव नेत्यत उक्तिसम्भवमेव करोति । कालेति । तथा चैतद्वादिनोऽयमभिप्रायः, स्वातन्त्रयेण कालभेदो न प्रवेशनीयः, तत्प्रवेशकार्ये तु एवकार एव करिष्यति, तस्य तदर्थकत्वादित्यभिमानः । एवकारस्य कालभेदा-दिवाचकत्वं नास्ति, किन्तु क्रियासङ्गतस्यात्यन्तायोगव्यवच्छेदार्थः कत्वम्, तथा च तद्दोषताद्वस्थ्यमित्यभिष्रायेण कालनियमेत्यादि मूलम्। न्यूनत्वादाह । विवक्षितं न वेत्यादि । जातनप्टस्य सर्वथा

(१) ज्ञक्यत इति-पुणः पु॰ पा॰।(२) तत्करोत्यवेति कदाचित्-कालि॰ मु॰ पु॰ पा॰।

(३) तत्र्यामाण्येत्यादि । तस्य, प्रत्यक्षस्य । प्रामाण्यसन्देहेपि, तेन विषयेशपि सन्देहात् ,

हेतोः, सर्वथाऽकरणस्य । ( ४ ) नतु देशभेदावच्छेदेन सामग्रीमध्यानेबिशानि भावे करणाभावा निवेशनीयः, तस्य तहे-शासम्बन्धेन तद्वृत्तिकरणाभावस्य तद्देशानवच्छित्रत्वात् , तथा च करणाभावमात्रं करणविरी-थि, अस्तु वा देशानवच्छिनेत्यस्यापि भवेशः, तत्राह। मूलेति। प्रत्यभिज्ञयाऽभेदभानात् क्षणि-कतायाश्चाभिद्धेरिति भावः।

( ५ ) एवेत्यर्थः - पुण० पु० पा० ।

( ७ ) एतेनान्ययोग-पुग० पु० पा० । (६) न चा-कालि० मु० पु० पा०।

(८) यत्समर्थं तत्कारित्वाभावाधिकरणं न भवतीति नियमाकारः, अत्रापि पत्यक्षविरोधा-दिरेव दोव: पूर्वीकोऽनुसन्धेय इति भावः।

(९) करणत्वायुक्ति-पा० २ पु०! करणत्वयुक्ति-इत्यादर्शपुस्तके पाठः।

90

स्यात्तथा च सम्भवविधेरत्यन्तायोगो विरुद्धः, न त्वया-गः, नीलं सरोजं भवत्येवेतिवत ।

मर्थ

जीव

स्य

अ

स्य

20

प्रां

वि

यो

च

द्यु

दीधितिः।

विशाष्यते, वक्ष्यते(१) च तत्र। यद्यदा यत्समर्थ(२) तत् तदा तत्(३) करोतीति स्यात् । न स्यात् । समर्थस्यापि सहकारिविरहेणाकः रण(त्व)स्योपपत्तौ मूलशैथिल्यादित्युक्तत्वात्। केचित्तु(४) करणाः करणविषयावेव प्रसङ्गविपर्ययौ स्यातामत आह । स्तां वेति। कर्णेनाकर्णाभावपसञ्जने स्वरूपतोऽकर्णेन कर्णाभावसाधने च मकारतोप्यवैशिष्ट्यात् कालभेदेनोभयोपपत्तेर्मूलशैथिल्याचोः पसंहर्तुमशक्यत्वम्, यदा यत्कारि तदा न तदकारी(६)त्यादिः प्रसङ्गविपर्यययोश्वापादकासिद्धिसिद्धसाधने चेति भावः। यत्स-दीधितिटिपणी ।

कार्याजनकस्य, अन्यथा न्यूनता स्यात् । अवाशिष्यत इति । तः कदाचिदित्याद्यभावात्। स्वयमाशङ्कते। यदिति। केचित्तु करणा करणेति । तथा चैतन्मते तयाः सामध्यीसामध्यीवषयत्वं, न तु करणाकरणविषयकत्वमिति मुलार्थः । करणाकरणेति(६),तथा च करणाकरणविषया, नोक्तातिरिक्ती तौ कर्त्तव्यावित्यर्थः । उपसंह र्जुमित्यस्य व्याख्यानमाह । करणेनेति । साध्याविशेषवारणायेत्या दिः। करणेनाकरणाभावप्रसञ्जने स्वरूपतः साध्यावैशिष्ट्यात् अभावाभावस्य भावस्वरूपःवात्, अकरणेन करणाभावरूपवि पर्ययानुमाने प्रकारतोपि साध्यावैशिष्ट्यमस्तीत्यर्थः। अपिना स्वक्ष स्यापि समुचयः(७) । ननु यदेत्यादिरूपयोर्मूलशौथिल्यादिदोषो नास्तीत्यत आह । यदेति । तथा च प्रसङ्गे कुशूलस्थवीजस्य पक्ष तायां तदाऽङ्करकारित्वस्य मयाप्यनङ्गीकारादित्यर्थः॥

<sup>(</sup>१) प्रत्यक्षमिद्धवीजत्वेनैकस्य कल्पनिमत्यादि वक्ष्यते । —गुणानन्दः ।

<sup>(</sup>२) यत्सम्बद्धं —कलि॰ मु॰ पु॰ पा॰। (२) तत् तदा —कलि॰ मु॰ पु॰ पा॰। (४) शङ्करमिश्रस्पेदं मतम् । (६) तत् कारी—कालि॰ मु॰ पु॰ पा॰ ।

<sup>(</sup> ६ ) इदं च केचित्तुपक्षीयन्याख्यानविशोषदर्शनाय पुनःपतीकधारणम् ।

<sup>(</sup> ७ ) समुद्यीयते-पा० २ पु०।

# टिप्पणीसमलङ्कृतदीधिति-कल्पलताख्यदीकाद्वयविभूषितः । १४७

दीधितिः।

पर्थमिति यत्कारी(१) सर्थ इत्याहुः। अत्र करणाकरणविरोधमुप-जीव्य प्रवृत्तपोस्तयोः कथं तत्साधकत्वाशङ्के(२)ति चिन्तनीयम्।।

141-

त(३)

गाक-

रणाः ति।

राधने

ाचो-

पादि-

यत्म-

। तत्र

करणा

न तु

था च

पसंह<sup>.</sup> येत्याः

खात्,

रूपवि

वर्ष

ददोषो

य पक्ष

gio I

101

कल्पलता ।

अस्तिति(३) । यदीदं द्रव्यं दीर्घ स्यात् हस्वं न स्यादितिवत् यदि बीजं कारि स्यादकारि न स्यात्, अकारि चैतत्, तस्मान्न कारीति प्रसङ्गतद्विपर्ययौ स्यातामिहापीलर्थः । कारित्वाकारित्वे यदि साम-थ्यांसामध्ये एव, तत्र प्रसङ्गतिह पर्ययौ पूर्वमेव निर-स्तावित्याह । नेति । (तत्रेति । ) ननु सामध्यासामध्ये प्रति प्रसङ्गतद्विपर्ययौ नोच्येते येन पूर्वनिरस्तत्वं स्पात्, किं तर्हि, कारित्वाकारित्वे (प्रात, ते) च ताभ्यामन्ये एवेत्यत आह। स्तां वेति। शक्त्यशक्त्योरिति। कारि-त्वाकारित्वयोरित्यर्थः । तथेति । कालभेद्मनन्तर्भा-व्य सामान्यतस्तयोरेक(त्र )धर्मिण्युपसंहाराभावात् । एतदेव शङ्कापूर्वकं(४) दर्शवति । यदा तदेति । उभ-योरेककालत्वं तिरस्कृत्येत्यर्थः। यत्समर्थमिति । तथा च प्रसङ्गे इष्टापत्तिरित्यर्थः। तदेव स्फुटयति। सम्भ-वेति । समर्थस्य करणं सम्भवतीत्यत्यन्तायोगव्यव-च्छेदस्याभिमतत्वादेवेत्यर्थः। अत्र कार्यविद्योषाङ्करा-युपधानं (न) विवक्षितम्, अन्यधैकस्यां व्यक्तौ तथा-भ्युपगमेऽपिसद्धान्तापत्तेः। यत् समर्थमिति(५) यज्ञा-तीयं समर्थ तज्ञातीयं करोत्येवेति वा विविचितम्॥

<sup>(</sup>१) यत्र यत्कारी-पुण० पु०पा०। (२) करणाकरणयोविरोधमाधकताशङ्केत्यर्थः।

<sup>(</sup>३) अस्तीति—पुण० पु॰ पा०। (४) श्रद्धापूर्व —पुण० पु० पा०।

<sup>(</sup> ५ ) यत्समर्थमित्यादिम्लेनेत्यर्थः।

वर्ध

अर

ला

त रं

(SY

ति

त्व एः

हि

अ

न

75

स

त

ज्ञ

त

886

ननु यदसमर्थ प्रथममासीत तस्य सामर्थ्य पश्चाः दिप कृत आगतम्(१), प्रथमं समर्थस्य वा पश्चात् (२) कृत्र गतम् । नैतदेवम् । तत्तत्सहकारिमतस्तत्तत्कारः कत्वं(३) हि सामर्थ्यम् , अतद्वतस्तदन्यवतो वा तदः कर्तृत्वमसामर्थ्यम् । इदं चौत्पत्तिक(४)मस्य रूपम्, ते च सहकारिणः स्वोपसपणकारणवशाद्धिक्रकाला इः त्यर्थात् कार्याणामिष भिन्नकालतेति ।

#### दीधितिः।

सामध्येषयुक्तं करणम् , सामध्ये च जनकतावच्छेंदकं रूपः मित्याश्येना(५)शङ्कते, निन्दित्यादि(ना)। कुत्र गतिमिति । सामध्येमित्यनुपज्यते, तथा च तस्योपगमापगमिवरहाद्यावत्सन्तः मकरणं करणं वा प्राप्तमिति भावः । जनकतावच्छेदकरूपवन्तं करणप्रयोजकमिति सद्यम्, परं तु सहकारिसाकल्यविशिष्टिमित्याश्येनाह । नैतदिति । तदन्यवतः तिद्वरोधि(६)मतः ।।

दीधितिटिप्पणी।

इदं चेति मूलम्, तथा च इदमेतस्य स्वभावकपिमत्यर्थः॥

### कल्पलता ।

नतु प्रथमससमर्थमिष क्रमेण समर्थ भवति, प्रथमं (वा) यत् समर्थे तद्षि क्रमेणासमर्थमिति किंनि वन्धनिमत्याह । नन्विति । सामर्थ्यं यदि योग्यत्वं वि

<sup>(</sup>१) तस्य पश्चादिष सामर्थ्यं कुत आयातम्—पुण० पु० पा०। (२) पश्चादिष-पाठः।

<sup>(</sup>३) तत्तत्करणं—पाठः। (४) इदं चोत्पःत्तिक—काठि० मु० पु० पा०।

<sup>(</sup>५) शयेन—कलि॰ मु॰ पु॰ पा॰। (६) तच्च प्रातिबन्धकं कारणाभावश्च ।

## टिप्पणीसमळङ्कतदीधिति-कल्पळताख्यटीकाद्वयविभूषितः । १४९

7湖.

(२)

कार-

तद-

पम्,

ाइ-

ह्य-

साम.

सच-

पत्रसं

तृष्ट्रमि

1: 11

प्रथ.

के नि

ां वि

1-412: 1

u l

विश्वत्वा प्रोच्यते(६), तदा सर्वदैव तत् सपर्थमेव(२)।
अथ कारित्वं विविश्वतं, तदा तदुभयं सहकारिलाभालाभतन्त्रमित्यसकृदावेदित(च्य)मित्यत आह(३)।
तत्तादिति। अतद्वत(४) इति। सहकारिविनाकृतस्येत्यर्थः। तद्वयवतो वेति। एककार्यसहकारिसत्तवे(ऽपि) वलवत्कार्यान्तरसहकारिभतः(५), यथानुमितिसामग्रीतः प्रत्यचसामग्री वलवतीत्यर्थः। तदकर्तुत्वम् तद्जनकत्वम्। औत्पत्तिकमिति। एतत्स्वभाव
एव भावो जायत इत्यर्थः। ननु तर्हि सहकारिसमववित एव भावो जायतं तत्त्तरकार्याणि प्रती(६)त्यत्त
श्राह। ते चेति। सहकारिणः स्वकारणाधीनसान्निधयो
न भावस्वरूपान्तर्गता(९)स्तेषां चानियतकाले।पस्पणत्वात् कार्याणामिव(८) कालानियम इत्यर्थः। उपसर्पणम्
सन्निधानम्॥

दीधितिः।

स्यादेतत् । अस्तु सहकारिसम्पत्तिः कार्योत्पत्तिनियामिका, तथापि यथैकदेशस्थो विषयादिर्देशान्तरे सहकारिसम्पत्तौ तत्र ज्ञानादिकं जनयति, तथैककालस्थो भावः स्वनाशोत्तरकाले(९) तत्सहकारि(१०)सम्पत्तौ तत्कार्य(११) जनयत् , अवश्यं चैतत् वीधितिटिप्पणी।

स्यादेतदिति समुदायवाक्ये । पूर्वोक्तस्वकालस्थस्यैव सहका-

<sup>(</sup>१) विवक्षित्वा पृच्छचते-पुण० पु० पा०।

<sup>(</sup>२) समर्थमिव-पुण० पु० पा०। (३) मित्याह-पुण० पु० पा०।

<sup>(</sup> ४ ) अत-कालि॰ मु॰ पु॰ पा॰ । ( ५ ) सहकारतः-कालि॰ मु॰ पु॰ पा॰ ।

<sup>(</sup> ६ ) प्रभवती-पुण० पु० पा० । ( ७ ) स्वरूपान्तर्भूता-पुण० पु० पा० ।

<sup>(</sup>८) कार्याणामपि-काले॰ मु॰ पु॰ पा॰।

<sup>(</sup> ९ ) स्वानुत्पत्तिकाले तु पूर्वकालवृत्तित्वाभावादेवाप्रसङ्ग इति भावः ।

<sup>(</sup>१०) तत्तत्सहकारि-पुण० पु० पा०। (११) तत्तत्कार्य-पुण० पु० पा०।

240

## आत्मतस्वविवेकः

वीक्ष

पद्यं

सहि

करो

भाल फल

मथः

च्या

₹त्र

स्वत

रिस

निव

तथाप्येककालस्थ एव भावो जातनप्टस्तदा तदा(१) तत्कार्य(२)करोतु, उत्पन्नमात्रस्य तत्स्वभावत्वात, एकदे-शस्थवदिति चेत, सेयमेककालस्थता स्वरूपापेक्षया सहका. रिसान्निध्या(३)पेक्षया वा। आद्ये न किञ्चिदनुपपन्नम्, नि-त्यानामप्येवंरूपत्वात, वर्तमानैकस्वभावत्वात (सर्व-)(१) भावानाम्, तदेव तु क्वचित् सावधि क्वचिन्निरवधीति विशेषः। सावधित्वेऽपि व्यापारफलप्रवाहप्रकर्षाप्रक-

दीधितिः।

त्वयाभ्युपगन्तच्यम्, कथमन्यथा चिरध्वस्तस्य यागानुभवादेः स्वर्गस्मरणादिजनकत्विमिति शङ्कते । तथापीति । एककालस्य इतिकोऽधः, किं स्वाधिकरणकालस्य इति, किं वा (तत्त)त्कार्थानु गुणतत्तत्सहकारिसाकल्याधिकरणकालस्य इति, किं वा (तत्त)त्कार्थानु गुणतत्तत्सहकारिसाकल्याधिकरणकालस्य इतित्याह । सेयमि ति । न किञ्चिदिति । स्वकालस्थस्यैव सहकारिसाकल्ये कार्ये जनकताया अस्माभिरूपगमात् । तदेव वर्तमानत्वमेव(५) । कचित् सावधि कार्योत्पद्यमानतापूर्वकालमात्रावधि(६), कचित्रिरवधि कार्योत्पद्यमानताकालस्थायि । ननु कार्योव्यवहितपूर्वकाले अस्तोपि यागादेः कार्यजनकत्वे कदाचिदेव कार्यं जायते ना न्यदेसत्र किं नियामकमत आह । सावधित्वेऽपीति । व्यापारे ति । व्यापारस्य फलमकर्षभक्षभक्षभ्याम् फलानुगुणसहकारिला

<sup>(</sup>१) जातनष्टस्तदा—पाठः।

<sup>(</sup>२) तदा कार्य-पुण० पु० पा०।

<sup>(</sup>३) सहकारिसात्रिधाना-पाठः।

<sup>(</sup> ४ ) ( ) मूलेप्येताचिन्हाङ्कितो प्रन्थः पुर्णताम्करसम्मतो न भवतीति सर्वत्र ज्ञेयम् ।

<sup>(</sup> ५ ) वर्तमानत्वम्-पुण० पु० पा० ।

<sup>(</sup>६) कार्योत्ययमानता, कार्याव्यवहितपूर्वकालः, तत्पूर्वकालमात्रावधि कार्याव्यवहितपूर्वकाले न वर्तते, ततः पूर्वमेव वर्त्तते इति तदर्थः।

विष्णासमलङ्कतदीधिति-कल्पलतास्यदीकाद्वयविभूषितः । १५१ पीभ्यां(१)विशेषः । द्वितीयस्तु स्यादिष यदि तेषां यौग-पद्यं भवेत, क्रिमणस्तु सहकारिण इत्युक्तम्। सहकारि -सिहतः स्वभावेन(२) करोतीति वक्तरि (तु) जातनष्ट एव करोत्वित्युत्तरप्रसङ्गो निरगेलशैशवस्येत्यलमनेन ।

9)

दे-

का.

ने

8)

ोति

क-

दिः

**र**स्थ

ोनु-

मि

ार्थ-

चेत्

वधि

छे-

ना

ारे •

ला

र्वकाले

#### दीधितिः।

भालाभाभ्याम्, विशेषः कार्योत्पादानुत्पादरूपः। व्यापाररूपस्य फलस्य सहकारिलाभालाभाभ्यामित्यर्थे इत्यन्ये(३)। तदय-मर्थः, समक्षात्कार्यजनकत्वे स्वस्य व्यापारद्वारा जनकत्वे च व्यापारस्य सहकारिसाकल्यं तन्त्रम्(४), न चेदं निरन्वय(५)ध्व-स्तस्यास्ति, नियतान्वयव्यतिरेकशालिन एव च समवधा-नस्य नियामकत्वान्नातिप्रसङ्ग इति। सहकारिसहित इत्यस्याग्रे स्वतो (६) व्यापारतो वेत्यादिः। जातनष्टः निरन्वयध्वस्तः(७)॥ वीधितिटिष्पणी।

रिसाकल्य इत्यादेर्यागे व्यभिचारादाह । तद्यमर्थ इति । निरन्वयः निर्व्यापारः । न्यूनत्वादाह । सहकारीत्यादि ॥

कल्पलता ।

# ननु यथा स्वानवच्छिन्नेऽपि देशे आत्मनि(८) इ-

<sup>(</sup>१) प्रकर्षापकर्षाभ्यां-कलि॰ मु॰ पु॰ पा॰। प्रकर्षनिकर्षाभ्यां-पुण॰ पु॰ पा॰।

<sup>(</sup>२) सहितस्वभावेन-पुरा० पु० पा०।

<sup>(</sup>३) अरुचिन्नीजं तु न्यापारस्य फललोपवर्णनेवयर्थ्यम्।

<sup>(</sup>४) तन्त्रम्, प्रयोजकम्, फलोत्पाद इति द्रोपः।

<sup>(</sup>६) निर्णय किल मु॰ पु॰ पा॰। (६) इत्यस्य स्वतो पुरा॰ पु॰ पा॰।

<sup>(</sup> ७ ) निर्णयःवस्तः--कालि० मु॰ पु॰ पा० । (८) देशे स्वात्मानि-कालि॰ मु॰ पु॰ पा० ।

१५२

#### कल्पलता ।

चा

स्थ

त्तर

लो

पय

कृत

रण धतं

उभ

ण

म

पू

न्द्रियादि ज्ञानसुखादिकं(१) यथा वा सदङ्गाद्याकाशे शब्दं जनयति, तथा स्वा(२)नवच्छिन्नेऽपि काले क्ष णिको(३) भावः कार्याणि जनयतु, न होकं(४) वस्त क्षणद्वयसम्बद्धं भवितुमहतीत्याह । तथापीति । जात-नष्टः क्षणिकः । एककालस्य इति, स्वसम्बन्धिकालस्य इति विवक्षायामिष्टापत्तिः, स्थैर्यपि(५) भावानां स्वा-वच्छिन्न एव (काले) स्थितरित्याह । स्वरूपापेक्षयेति। कचित्सावधी(क्र)त्यानित्यभावानां, कचिन्निरवधीति नित्यभावानाम् । नन्वेवं यागाद्यपि स्वानविक्क्रिते(६) काले स्वर्गादि न जनपेदित्यत आह । सापधित्वे ऽपीति। यागादीनामपि व्यापाररूपं यत्फल(७)मपूर्वादि तस्य प्रकर्षः(८) परिपाक(९)स्तद(धीनश्च स्वर्गादिफल) सम्बन्ध इति नोक्तदोष इत्यर्थः । तर्हि यागव-हीजाचिप स्वानविक्कन्ने काले कार्यजनकं स्यादत आह । अपकर्षेति(१०) । तेषां न ताहको व्यापार इत्य-र्थः। ननु य एव सहकारिकालः स एव बीजादेरपि काल इति कथं कार्याणि जातनष्ट एव न करोतीत्यत आह। दिनीयस्त्वित । किंच(११) तथाप्येककालस्य एव भाव इत्यादि त्वद्भिधानमपि मां प्रत्यसः म्बद्धमित्याह । सहकारीति ॥

<sup>(</sup>१) ज्ञानं मुखादिकं-कलि० मु॰ पु॰ पा॰। (२) तथार्था-पुण॰ पु॰ पा॰।

<sup>(</sup>३) क्षणिकोपि-पुग्र० पु० पा०। (४) ह्येवं-पुण्र० पु० पा०।

<sup>(</sup>५) स्थेयोंभि-पुण० पु० पा०। (६) नवच्छित्रोपि-पुण० पु० पा०।

<sup>(</sup> ७ ) ब्यापाररूप-कालि० मु॰ पु॰ पा॰। ( ८ ) प्रकर्षश्च-कालि॰ मु॰ पु॰ पा॰।

<sup>(</sup>९) परीपाक-पुण० पु० पा०। (१०) अपकर्षेतिःकाले० मु० पु० पा०।

<sup>(</sup>११) द्वितीयस्त्विति । कथञ्चित्-पुण० पु० पा०।

## टिप्पणीसमलङ्कतदीधिति-कल्पलताख्यदीकाद्वयविभूपितः। १५३

तस्मात् कार्यस्य स एव कालः, कारणस्य तु स चान्यश्चेति सम्बन्धिकालापेक्षया पूर्वकालताव्यवहारः(१)।

ां

क्ष-

स्त

त-

स्थ

वा-

न।

ति

(3)

वे

दि

न्त).

वि

दत

च-

पि

पत

स्थ

स

दीधितिः।

कार्यकारणयोरेककालत्वेऽपि पूर्वीपर(भाव)व्यवहारं व्यव-स्थापयति(२)। तस्मादिति । स एव सहकारिसमवधानो-त्तर एव । सम्बन्धीति । सम्बन्धिनोः कार्यतत्वागभावयोर्थो का-ली तद्पेक्षया, तद्वृत्तित्वप्रतिसन्धानेन(३) कारणकार्ययोः पौर्वाः पर्यवयवहार इसर्थः(४) ॥

दीधितिटिप्पणी ।

ननु सेयमेककालस्थंतत्यादिना कार्यकारणयोरेककालस्थताऽङ्गी-कृता, एवेश्च कथं पूर्वाप्रव्यवहार इत्याशयेनावतारयति। कार्यका-रणयोशित । सहकारिसमवहितेन(५) करोतीत्यत्रोत्तरकाल इत्यस्या-र्थतो गम्यतया पूर्वोपस्थितत्वादाह । स एवेति । सम्वन्धिनोरिति । उभयकालवृत्तित्वेनास्य पौर्वापर्यमिति(६) भावः॥

कल्पलता ।

नन्वेतावता कार्यकारणयोयौंगपये(७) कारणस्य पूर्वकाल(ता)विरहात् कारणतेव न स्पादित्यत आह । तस्मादिति। स एव सामग्व्यव्यवहितोत्तर एव। कार-णस्येति । किश्चित् कारणं तन्त्वादि सामग्च्यनन्तर-मप्यनुवर्तते, किञ्चित्तु(८) व्यापारं जनिवत्वा कार्यात् पूर्वमेव नइयती(९)त्यानियम एवेत्यर्थः।सम्बन्धीति।य-

(२) पूर्वापरव्यवहारिनयामकं व्युत्पादयतीव्यर्थः।

<sup>(</sup>१) वेक्षया पूर्वावरकालताव्यवहारः - पुण० पु० पा०। वेच्चया व्यवहारः -पाठः।

<sup>(</sup> ३ ) व्यवहारे विषयस्याहेतुत्वादाह । तद्गृत्तित्वप्रतिसन्धानेनेति ।

<sup>(</sup> ४ ) इति--पुण० पु० पा० । ( ५ ) समवहितस्वभावेन-इति तु युक्तः पाठः स्यात् ।

<sup>(</sup>६) पौर्विमिति —इत्यादर्शपुस्तके पाठ: ।

<sup>(</sup>८) केचिनु -पुण० पु॰ पा०। ( ७ ) कार्यकारणयोगपये-पुग० पु० पा०।

<sup>(</sup>९) पूर्वमेव विनश्यन्ती-पुण पुरे पार ।

१५४

### आत्मतस्वविवेकः

कल्पलता ।

स्मिन् काले यत् सम्बध्यते स एव तस्य काल इत्यर्थः। प्रथमप्रकरणार्थप्रपञ्चोऽयम् ॥ आ

5न

सा

न्य

अ

वा

तु वह

त्य

10

इं

सा

नः दन

रण त

वि

अपि च यदा तदेति(१) स्थाने यत्र तत्रेति प्रक्षिप्य तयोरेव प्रसङ्गतद्विपर्यययोः को दोषः ।

दीधितिटिपणी।

मूले यदा तदेत्युपेश्येति विशेषणवाहुल्यभयादुक्तम्, वस्तुत एतत्सस्वेपि प्रकृतस्य क्षणिकबीजनानात्वस्य निर्वाहात्॥

कल्पलता ।

परस्मै यद्विरोधदानाय, तिमदानी(२)माहू। अपि चेति। क्षेत्रपतितं बीजं यदि तिस्मन्नेव काले क्षश्चले-प्यङ्करजननसमर्थे स्यात् तदा(३)ङ्करं जनयेत्, न तु जनयित, तस्मान्न तदा तत्समर्थ(४)मिति क्षणिकः मपि सामध्यीसामध्येलक्षणिवरुद्धधर्मसंसर्गेण भिन्नं स्यादिति प्रघटकार्थः॥

न कश्चिदिति चेत, तर्हि देशाहैतं वा कारणभेदो वा

दीधितिः।

तहींत्यादि। बीजादेरेकस्मिन् देश इव देशान्तरेऽप्यङ्करादिजः ननसामध्ये तत्राप्यङ्करादिजननात् सर्वेषां देशानां सर्वकार्यवत्त्वरू पमद्वैतमापद्येत, तथा च कार्याणां भिन्नकालाग्नेषदेश(५)द्यत्तित्वे

दीधितिटिप्पणी।

सामर्थ्ये, स्वीकियमाणे । अभेदरूपमद्वेतं वाधितमत आह। सर्वः

<sup>(</sup>१) तदेत्यस्य-पुण० पु० पा० । तदेत्युपेक्ष्य( तत्थाने ) इति टिप्पणीकृत्मतः पाठः ।

<sup>(</sup>२) तादुदानी-पुण् पु॰ पा०। (३) तत्रा-पुण् पु॰ पा०।

<sup>(</sup>४) तत्र समर्थ-पुण पु पा । (५) देशारोप कलि मु पु पा ।

# टिप्पणीसमलङ्कृतदीधिति-कल्पलताख्यटीकाद्वयविभूषितः । १५%

# आपद्येत । आपद्यताम्, तदादाय योगाचारनयनगरं प्रवे-

दीधितिः ।

ऽनादित्वमेव(१) पर्यवस्येदिति साधु क्षणिकत्वम्, असामध्ये तु सामध्यीमामध्येलक्षणिवरुद्धधर्मसंसर्गाद्धीजादिव्यक्ते(२)भेंद आ-पद्येत, तथा च तस्या अपि(३) पूर्ववदेव पुनभेंदापत्तौ वीजादिश्-न्यत्वमेवा(४)पद्येतेति भावः । भावार्थे(५) कृतनिर्भर आज्ञङ्कते । आपद्यतामिति । आपद्यतां वाह्यज्ञ्च्यत्वम् । योगाचारः विज्ञान-वादी । तन्नयानुसरणं हि हेतुफलभावमुपेत्य अपोद्य वा । आद्ये

दीधितिटिष्पणी।
कार्यवस्विति। साध्विति सोपालम्भम्। असामध्ये अङ्गीकियमाणे
तु। बीजादिशून्यत्विमिति। न च कथमेतावता गृन्यत्वम्, एकदा
बहुतरविजमदस्यैवागमनादिति वाच्यम्। एवमेकस्य जगती
त्यादिना मूलकारेण यद्वाच्यं तदेवानेन कथितम्, तच मूलेनैवोक्तम्। केचित्तु एकस्यैवैतत्कालवृत्तित्वपूर्वकालवृत्तित्वक्षप्विरुद्धधमेवस्वाद्वीजत्वमेव न स्यादित्यर्थः। न च तत्र भेदोऽङ्गीकर्तव्यः, तथापि तद्दोषात् । आपद्यतामित्यत्र देशाद्वैतं वक्तुं न
पार्यते, विज्ञानवादिमतेपि विभिन्ने विज्ञाने सर्वकार्यवस्वक्षपद्वताः
नङ्गीकारात्, अतः कारणभेदो वेत्येतत्परतया सङ्गमयति। भावार्थ
इति। बीजादिक्षपवाद्यशुन्यत्वस्य योगाचारमतस्य पूर्व दाव्दानुक

(१) आपत्तावनिष्टान्तरमाह । अनादित्वमेवति। अनादित्वमित्युपलक्षणम्, अनन्तत्वमित्यपि महाप्रलयानभ्युपगमे बोध्यम्।(२)अङ्कुरकारिबीजादिव्यक्तेरित्यर्थः।(३) भिन्नत्वेन स्टिब्राया अपि।

(४) बीजादेः ग्रन्यत्वमेव, अङ्कुरायर्थिकियाऽकारित्वमेव, तथा चार्थिकियाकारित्वरूपमत्त्व-

हेतोः क्षणिकत्वसाधनस्य पक्षे असिद्धिरिति भावः।

(५) बाह्यश्चरयस्य इत्यर्थः । ययापि विज्ञाननयप्रवेशोपि विज्ञानस्य कालान्तरे देशान्तरे च सामध्यमसामध्ये वेत्यादिपसङ्गतिष्ठपर्यमध्यामापयत एव कालाद्वेतं देशाद्वेतं च, तथापि तद्देशजनकत्वाजनकत्वादिपसङ्गतिष्ठपर्ययाणां कार्यकारणभावोपजीवकत्वम् , विज्ञाननये तु परेण परस्यावेन्दनात् स्वमात्रमञ्चभूतिकत्या इदमस्य कार्यमिदमस्य कारणमिति प्राह्ममेदोल्लेखसाध्यो न कार्यकारणभाविश्वयो न वा वस्तुतः स सम्भवी, तस्यापि ज्ञानविशेषत्वात्, न च तदेवापायम् , ज्ञानाद्वेन्तपक्षे एकज्ञानविषयीकृतानां देशानामध्यभेदेनेष्टापत्तेः । नन्वेवमर्थिक्रियाकारित्वकृतं सन्त्वमपि तत्रये विज्ञानस्य न स्यात् । न स्यादेव । प्रामाणिकत्वकृपस्यव सन्त्वस्य तैरूपगमात् , स्वप्रकाशनया च तस्य विज्ञानस्य न स्यात् । स्यप्रवा ।

101

: 1

i: 1

प्य

स्तुत

नाप

प्रले.

त्

गक-

भन्नं

वा

दिज-

वरू.

तत्वे -

सर्वः

१५६

ध्याम इति चेन्न । हेतुफलभावत्रादं (१) वैरिणमनपोद्य तत्र प्रवेष्टुमशक्यत्वात् । तद्यवादे वा सत्त्वाख्यसाधनशस्त्र-संन्यासिनस्तव बहिर्वादसङ्ग्रामभूमाविष कुतो भयम् ।

दीधितिः।

एकस्मिन् ज्ञानात्मिन काले देशे वा(२) ज्ञानजननसमर्थस्य विज्ञानस्य ज्ञानात्मकेषु देशान्तरेषु कालान्तरेषु च तत्मामध्ये तेषु(३)
सर्वेषु तज्ज्ञानोत्पत्तिप्रसङ्गः, असामध्ये तु विरुद्धधमसंसर्गेणैकस्यापि(४) भेदापत्तौ पूर्वोक्तन्यायेन शुन्यत्वमेव स्यादिति क विज्ञानवादः । द्वितीये तु सामध्यासामध्ययो(५)विरुद्ध(धर्म)योरिसद्ध्या भेदामिद्धावासिद्धव्याप्तिकतया अर्थकिया कारित्वक्षत्या वा सन्तस्य(६) क्षणिकत्वसाधनस्य परित्यागे वाह्यास्यराभ्युपगमेऽप्यविरोधाद्यर्थं तन्मतानुसरणिससाह । हेतुफलेति ।

द्याधितिटिप्पणी ।

त्वादाह। भावार्थ इति। तथा चेत्यादिना एतस्यैव भावार्थतयोक्तत्वात्।
शून्यत्वमेव विज्ञानशून्यत्वमेव। द्वितीये अपोद्येति पक्षे। अर्थक्रियेति।
नञ्जअरुषेणार्थाक्रयाऽकारित्वक्रपतयैवेत्यर्थः। तन्मते सत्ता द्विविधाः
एका सत् सदित्यनुगतव्यहारस्य जनिकाऽपरा च जनकत्वरूपा।
अन्त्यायाश्च तेन हेत्करणात्, तथा च व्याप्त्यसिद्धिनिवन्धनं हेतुताः
वच्छेदकावच्छित्रहेतोरभावनिवन्धनं वा क्षणिकत्वसाधकं सत्वं
नास्तीत्यर्थः। इतरव्याख्यानं च वाकारासम्बद्धमित्युपेक्षितम्। अविः
रोधात् भवता समं(७) नैयायिकस्य विरोधाभावात् । आपद्यताः

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

के चि देशान मिति मतज

टिए

त्याहु

मित्य

ित्वा भेदो एक एक एक

> अत्र देश

> > दी दे कि

3

रार्ग

<sup>(</sup>१) वाद-कलि० मु० पु० पा०। (२) ज्ञानात्माने देशे काले वा—पुण० पु० पा०।

<sup>(</sup>३) तत्मामथ्येषु-काले० मु०पु०पा०। (४) एकस्यापि, क्षणिकत्वेनाभिमतविज्ञानस्यापि।

<sup>(</sup>५) प्रामाणिकत्वरूपं सत्त्वस्य हेतुत्वाभित्रायेणाह । सामध्यासामध्येयोरिति ! तथा च सत्त्वाख्यसाधनग्रदं सत्त्वाख्यन्यासिप्रहोपायावेरुद्धधर्माध्यासप्रम् । अर्थिकयाकारित्वरूपसन्त्वस्य हेतुत्वपक्षे त्वाह । अर्थिकयोत्यादि ।—गुणानन्दः ।

<sup>(</sup>६) अर्थिकयाकारित्वरूपतया बाद्यातस्य-कलि० मु० पु० पा०। अर्थिकयाकारित्वरूपरि त्वस्य—पुण० पु० पा०। (७) भवता मम—पा० २ पु० ।

# टिज्जासमलङ्कतदीघिति-कल्पलताख्यटीकाद्वयविभूपितः। १५७

दीधितिः।

न्त्र

त्र-

[]

वि-

(3)

र्गि-

न क

थां-

रत्व-

६्थ∙

ति।

वात्।

येति।

वेधा,

पा।

त्ताः

सरव अवि

यताः 9101

स्यावि।

था च

सन्तस्य

वरूपस-

केचित् विज्ञानवादिनये सर्वेपायेव कार्याणां ज्ञानाभिन्नदेशत्वं देशानां च ज्ञानःवेनाभिन्नत्व(१)मिष्यत एवेत्याह । आपद्यताः मिति । तन्त्रये परेण परस्यावेदनादेकेन कार्यकारणा(२)भि-मतज्ञानद्वयाग्रहणार्चे कार्यकारणभावसिद्धिरित्याह, हेतुफलेती-त्याहुः(३) ॥

दीधितिरिषणी ।

मित्यनेन देशाद्वेतपक्ष एवापाद्यत इति व्याख्यानृणां मतमाह । केचि-स्विति । विज्ञानवादिनये अभिन्नकार्यवस्वरूपं वा देशाद्वेतं परस्परा-भेदो वा, उभयमपीष्यत एवेत्यर्थः। ननु कथं तत्र हेतुफलमावो वैरी, एकविक्षानेनान्यविक्षानजननसम्भवाद्तः, तन्नय इत्यादि । तन्मते एकेन विक्षानेन स्वभिन्नाग्रहणात् कार्यकारणभावग्रहासम्भवात्, उभयब्रहण एव तद्रहणात, तथा च तदादायेत्यसङ्गतमिति भावः। अत्र च ज्ञानत्वेनैक्ये प्रमेयत्वादिनाप्यैक्यसम्भवात् आद्यवादिनयेपि देशाद्वैतापादनं कर्तुं पार्यत इति ब्यर्थं योगाचारानुसरणमित्यस्वरसः॥

कल्पलता ।

अत्र प्रसङ्गे दोषाभिधाने कालगर्भपसङ्गेऽपि(४) दोषः स्यादित्यभिषायेणाह । न कश्चिदिति। ननु बीज-देशादन्यो देशो(५) यदि भवेत् ,तदा तत्र तत्राजनन-निबन्धनमसामधर्प(६)मापद्येत, तथा च सर्व(त्र) देशे समर्थमेव बीजिमिति नास्माकं विरुद्धधमीध्यास इत्यत आह। तहीति। यधेक एव देशो भवेत् तदैवं सम्भाव्ये-

<sup>(</sup>१) ज्ञानत्वेनाभिन्नत्वं — कलि॰ मु॰ पु॰ पा॰।

<sup>(</sup>२) कार्यकरणा—कलि० मु० पु० पा०।

<sup>(</sup>३) आहुरित्यरुचिवीजं तु तज्ज्ञानवत्त्वापादने तत्रेष्टापत्त्यसम्भवेन हेतुफलेत्यादिदोषान्त-राभिधानमनुपयोगि । एवमेकस्य जगतीत्यादिविरोधः । —गुणानन्दः ।

<sup>(</sup>४) प्रसङ्गापि -पुण ० पु० पा०। (५) दन्योपदेशी-पुण ० पु० पा०।

<sup>(</sup>६) निवन्धनासामर्थ्य-पुण० पु० पा०।

१५८

### आत्मतस्वविवेकः

#### कल्पलता ।

हा

द्धं

न

क

तत्र

मन

का

नव

पा

तश

र्या

तत्र

जन

त, यदि वा देशनानात्वेऽपि सर्वो देशो बीजाधार एव स्यात् तदा स्यात्, आचे देशाहैतम्, अन्त्ये कारणस्याच्ये कस्यैव बीजस्य ताबददेशवृत्तितया भेदः(१) स्यादिः त्यर्थः। ननु क्षेत्रकुरूलाचात्मापि देशो ज्ञानस्वरूपः मेव, बाह्यस्यास्माभिरनङ्गीकारात्, ज्ञानं चैकदेशमे वेति(२) देशभेदेन(३) सामध्यीसामध्यीपादनं मां प्रति निर्वकाशमित्याह । आपचनामिति । ज्ञानमात्रं क्षणस्थायि, न बाद्यं किञ्चिदस्तीति योगाचारनयः, तदेव नगरमित्वर्थः। भेदेन ग्राह्यग्राहकभावो नाहित, किं तु स्वप्रकाशज्ञानमेव(४) जगदिति योगाचारमः ताश्रयणे कार्यकारणभावोऽपि त्वया नैष्टव्यः(५), इदमस्य कारणमिद्मस्य कार्यामिति भेदेन ग्राह्यग्राहकः भावे सत्येव सिद्ध्येत, तथा च मां प्रति सामध्यासाः मध्येलचणविरुद्धधर्माध्यासेन(६) यत् सत् तत् णिकमिति यत्(७) त्वया साधियतुमुपकान्तं, सर्वे भग्नमेवेत्याह। हेतुफलेति(८)। ननु हेतु(९)फ लभावो(पि) मास्तु, को दोष इत्यत आह(१०)। तदः पवाद इति । तर्ह्यर्थकियाकारित्वलक्षणेन सत्त्वेन हेतुः ना यत् क्षाणिकत्वं त्वया साधियतुमुपकान्तं, तचे द्विः

<sup>(</sup>१) वृत्तितयाऽभेदः-काले॰ मु॰ पु॰ पा॰।

<sup>(</sup>२) चैकदेश एवेति-पुण० पु० पा०। (३) ज्ञानस्यैव देशभेदेन-पाठः।

<sup>(</sup>४) स्वप्रकाशात्मकं-पाठः । स्वप्रकाशज्ञानात्मकं-पुण० पु० पा० ।

<sup>(</sup>५) नेटन्यः-कालि॰ मु॰ पु॰ पा॰। (६) धर्माध्यासे-कालि॰ मु॰ पु॰ पा।

<sup>(</sup>७) धर्माध्यासेन यत् क्षाणिकत्वं-पा० २ पु०। (८) फलभावेति-पुण्० पु० पा०।

<sup>(</sup>९) नतु दृष्ट-पुण पु पा । (१०) इत्याह-पा २ पु ।

## टिप्पणीसमळङ्कृतदीधिति-कल्पलतास्यटीकाद्वयविभृपितः। १५९

#### कल्पलता ।

हाय दूरं(१) पलायितेन त्वया संन्यस्तमेव, तदा सि-द्धं नः समीहितय, यतः पराजितोऽस्येव, तथा च के-न भयेन योगाचारनय(२)नगरप्रवेदास्तवेत्यर्थः॥

एव

ाट्ये.

गिद-

रूप-

शमे मां

मात्रं

नयः,

स्ति,

रम-

(4),

हक

सा-

क्ष-

तत्

)फ-

तदः

हेतु.

हि:

1010

ननु यावत्योऽर्थिकिया भिन्नदेशा(३)स्तावद्भेदं कारणमस्तु, को विरोध इति चेन्न । तेषामपि प्रत्येकं तत्प्रसङ्गस्य तदवस्थत्वात् । एवमेकस्य जगति वस्तुत-

#### दीधितिः।

भिन्नदेशकार्यद्वयजनकस्य एककार्यदेशे कार्यान्तरसामध्यें तत्रापि तत्कार्यजननमसामध्ये च कारणभेद आपद्येतत्याशयं(४) मन्यमानो भ्रान्त आशङ्कते । नन्विति । आशयं प्रकाशयति । तेषामिति ॥

#### दीधितिटिपणी ।

हेतुफलेत्यादिना कारणभेदो वेत्यस्य दूषितत्वात् पुनरुत्थानं न घटत इत्यत आश्यावोधनिवन्धनोत्था(५)नमाह । भिन्नदेशोति । येन कारणेन देशद्वये कार्यद्वयं जनितं तत्रैककार्याधिकरणेऽपरकार्याज-नकत्वरूपविरुद्धधर्मेण तयोभेद एवापाद्यत इत्यव बुद्धा, तत्र च बाह्या-धशून्यत्वं कथं स्यात् । कार्यानधिकरणदेशादिकमादाय (हि) भेदा-पादनं तन्नेदापत्या शून्यत्वमित्याशयेन फिक्ककेत्यर्थः । आशयमिति । तथा(६) बोध एव भ्रान्तत्वम् । (आशयम्) वास्तवाशयम् प्रकाश-यति । तेपामपीति मूलम्, तेषाम् भिन्नानाम ॥

<sup>(</sup>२) तचेदियद्दूरं-पुग॰ पु॰ पा॰। (२) योगाचार-कलि॰ मु॰ पु॰ पा॰।

<sup>(</sup>३) देशस्था—पुण० पु० पा० ।
(४) स्वदेशे स्वोपोदयकार्यं प्रति शक्तो भावस्तत्रैव सहकार्यं ज्ञानसुखायापे प्रति समर्थश्रेष्ठ् तत्राणि जनयेत, तथा चौपोदेयसहकार्ययोदेशाह्रैतमभित्रदेशता स्यात्, ययत्र जननसमर्थे तत् तत्र जनयतीति प्रसङ्गस्यादुष्टत्वात्, विपर्ययस्यादुष्टत्वे कारणभेदः क्षणिकस्यापि कारणस्य तदतदेशसा-मध्यीसामर्थ्यरूपीवरुद्धधमसंसर्गाद्वेदो नानात्वं स्यादित्याशयमित्यर्थः।

<sup>(</sup> ५ ) त्थाप —इत्यादर्शपुस्तके पाठः । ( ६ ) आज्ञायस्येतरथा-इत्यादर्शपुस्तके पाठः ।

# त्त्वस्याऽलाभे साध्वी क्षणभङ्गसाधनपरिशुद्धिः (१)।

पुं

वि

वि

स

इ

त प्र त्य

वि

fe

त

क

अ

क

H

िं

बितीयं(२) पक्षमादाङ्कय निराक्तरोति । नान्विति। यावत्य इति । यत्र यत्र देशे त्वया कारण(३)मापा यते तत्र सर्वत्र तद्वीजमस्ति समर्थ च करोति चेति क विरोध इत्यर्थः। तेषामपीति(४)। कारणानां देशः भेदेन (भेदे) यत् क्षेत्रपातितं तत्कुशूले करोति न वा, यत् कुश्लस्थं तच द्रे(५) करोांते न वेति तत्तदेवा-धिकृत प्रसङ्गतांद्वपर्यया वक्तव्याविति किमुप्येकं(६) जगति न स्पादिति किंधर्मिकं क्षणिकत्वं साधनी चमित्यर्थः॥

<sup>(</sup>१) न चैकस्य जगित वस्तुतत्त्वस्यालाभेषि अविविज्ञितकत्वनिकत्वकवीजसामान्यपश्चरः प्रसङ्गाविपर्यययोर्न कश्चिद्दोष इति वाच्यम् । पूर्वञ्चणवर्ती भावस्तदन्यवहितान्तरञ्चणवार्तिभावभित्रो विरुद्धधर्माध्यस्तत्वादित्यनुमाने यतः कुताश्चित् भेदमादाय सिद्धसाधनम् , मिथः प्रतियोगिकभेदानि द्धेरथी नरं च, न च मिथः प्रतियोगिक भेदाश्रयत्वं साध्यम् , यतः कुतश्चिद्धेदस्यापि मिथोभेदत्वे पुनस्तदोषतादवस्थ्यात् । अतः सामध्यीभयो धर्म्यसामध्यीभयादिकः इति साध्यम् , अलीकमादाष परमते प्रतियोगिप्रसिद्धिः, बीजान्तरमादायैव वा, तस्यापि तदङ्कुरं प्रत्यसमर्थन्वादिति वस्तुस्थितिः तत्र चैकस्य जगति वस्तुतत्त्वस्यालाभ इत्यादिना पक्षाप्रसिद्धिः स्वरूपासिद्धिवीद्वान्यते, सामध्यस् पक्षतावच्छेदकत्वे आयापि, उपलचर्णाभूय तद्यक्तित्वादिस्वरूपपक्षत वच्छेदकान्तरपरिचायकावे 🗓 द्वितीयैव, सर्वस्येव जगतो देशा-तर कार्याजनकत्वेनासामर्थ्यस्योपगन्तव्यत्वात, एवञ्चावृत्तित्व स्तामध्यीदिकमेव दोवः। ययपि स्वमते परमते चाऽवृत्तित्वं स'मध्र्यस्य नास्तीति देावाप्रसिद्धिः तादवस्थ्यम्, तथापि प्रन्थस्य दोषप्रसञ्जन एव तात्पर्यात्र तदप्रसिद्धावपि का।चेत् क्षतिः, आपाप व्यतिरेकस्य तर्कानुकृल्यःत् , एवञ्च तहेशकार्यकारित्वं यदि देशान्तरकालान्तरीयकार्यकारित्वाभावः विरुद्धं स्यात् अवृत्ति स्यादित्यत्र प्रघट्टकतात्पर्यम्, अवृत्तावापायापादकयोः प्रसिद्धिः ।

<sup>(</sup>२) द्वितीय—पुण ॰ पु॰ पा॰। (३) त्वया कारण—कलि॰ मु॰ पु॰ पा॰। (४) तेषामिति-पुरा० पु० पा०। (५) तच्चत्वरे-पुण० पु० पा०।

<sup>(</sup>६) किमप्येवं-काले० मु० पु० पा०।

टिप्पणीसमलङ्कतदीधिति-कल्पलताख्यटीकाद्वयविभूषितः। १६१

अस्तु तर्हि कश्चिद्दोष एवा(१)नयोरिति चेत, स पुनः कस्मिन् साध्ये । किं सामध्यीसामध्ययोः(२),किं

दीधितिः।

अनयोः देशगर्भपसङ्गविपर्यययोः । सः दोषः । साध्ये(३) विषये । सामर्थ्येति । साध्ययोरिति त्रिपरिणतेनान्वयः । केचितु विरुद्धधर्मसंसर्गा(४) द्वेदापत्तिभयेन यदि कश्चित् कारिणोऽपि सामर्थ्यं नोपेयात् तदा तं प्रति तद्पि साध्यम् , यद्वश्यति, म-र्वत्राज्ञकाविति । अशक्ती असामध्ये । भेदोपि ( च ) परम्पर-या प्रसङ्गादिसाध्यः, विरोधस्तु भेदसिद्ध्यनुगुणः प्रमाणान्तरः

दीधितिटिप्पणी।

सामर्थ्यस्य(५) प्रसङ्गहेतुत्वमेव, न तु साध्यत्वमत आह । साध्य इति । साध्यपदस्य यथाश्रुतार्थरक्षकस्य मतमाह । केचित्विति । तदा, तत् सामर्थ्यमापि, तथा चेतरानुमानसाध्यत्वमादाय साध्य-पदार्थी विवक्षितः। यद्वस्पतीति । तथा चैतन्मतेनैव तत्वाधनादि-त्यर्थः। ननु तत्र शक्तिसाचनमेवोक्तमतस्तमपि व्याचष्ट । अशका-विति । द्वितीये सङ्गमयति । भेदोपि चाते । तृतीयवितर्क सङ्गमयति । विरोधस्त्वित । किमर्थं साधनीयोऽत आह । भेदसिखनुगुण इति । तथा च प्रकृतापयुक्ततया तस्य साध्यत्वमवश्यमिति भावः। करणा-करणक्रपशक्त्यशक्त्योविरोधविधया कथं प्रसङ्गविपर्यययोरिष्टत्वम, तद्विरोधेपि तयोरक्षतेः, सामध्यासामध्ययोविरोधस्य तदुपजीव्य-

(१) तर्हि दोष एव कश्चिद - पुण० पु० पा०।

(३) सामर्थ्यस्य भेदस्य विरोधस्य च प्रसङ्गविपर्ययासाध्यत्वादाह । साध्य इति ।

(५) साम्यमूलभिन्नासामध्येस्य-इत्यादर्शपुस्तके पाठः।

२१

ाते।

ापा.

चेति

देश.

वा.

देवा-

有(美)

चनी-

न्यपश्चरू-

भावभिन्नो

कभंदा। से

याभेदत्वेन कमादाय

त्स्थितः, 11मध्यस्य

यकत्वे र

वृत्तित्वः

ाप्रसिद्धि

आवाव-

त्वाभाव-

01

<sup>(</sup>२) तथा च बीजदेशादन्यो देशो यदि भवेत् तदा तत्राजननिवन्धनमसामर्थ्यमापयेत, अस्माकं तु सर्वत्र देशे समर्थमेव बीजमिति न विरुद्धधर्माध्यासः, अथ वा बीजदेश एव यदि कश्चिद्भवेत् तदा तत्र जनननिबन्धनं सामर्थ्यमादाय विरुद्धधर्माध्यासो भवेत्, अस्माकं तु सर्वत्र देशेऽसमर्थमेव बीजमिति न विरुद्धधर्माध्यास इत्याशयः।

<sup>(</sup> ४ ) विरुद्धधर्मसंसर्गात्, तदेशसामध्यदेशान्तरासामध्यस्यात, कारिणोपि, एकदेशकार्यका-रिखोषि कार्य प्रति सामर्थ्य नोपयात्, नाभ्युपमञ्चेत् तदा, तम्, वादिनं, प्रति, तदिष, सामर्थ्यमिष, तत्र स्वरसमाह । यदिति ।

वा तद्विरुद्धधर्माध्यासेन भेदे(१), आहोस्वित शक्त्यश

दीधितिः।

साध्यत्वेन विवक्षित(२) इत्याहुः(३) । शक्त्यशक्त्याः साम्ध्यांसामध्येयाः । अग्रे च कारित्वाकारित्वे करणाकरणे च साम्धर्यासामध्येपरे । एवं भिन्नकालशक्त्रशक्त्रशक्त्रशक्त्रयपीति(४)। यद्वा प्राक् प्रसङ्गविपर्ययपो(५)रिति भेदसाधकयोर्देशभेदेन करणाकरणयोरप्युपलक्षकम्, तत्र च एकत्र कारिणो देशान्तरेऽपि कारित्वाभ्युपगमे सर्वदेशानां सर्वकार्यवन्त्रक्ष्पमद्वेतम्, एकत्राकारित्वाभ्युपगमे सर्वदेशानां सर्वकार्यवन्त्रक्ष्पमद्वेतम्, एकत्राकारित्वाभ्युपगमे च सर्वकार्यश्चरवक्ष्पमद्वेतम्, किचित्कारित्वस्य किच्छाकारित्वस्य चाभ्युपगमे का

U

### दीधितिटिपणी।

त्वाद्दत आह । शक्ताशक्त्योशित । अग्रे तृतीयविकल्पदूषणमध्ये । कारित्वाकारित्वादिकं विभिन्नस्थितमनेनोक्तम्(७) । यथाश्रुतपदार्थ्यक्षार्थं स्वातन्त्रयेण कारित्वाकारित्वयोरप्युटङ्कनं द्शेयति । यद्वे ति । प्रागिति । अपि चेत्यनेनोक्तयोरित्यर्थः, तथा च प्रसङ्गविप्ययोः करणाक्ररणयोश्च न दोष इत्यर्थः । एवं च पूर्वं यस्योत्कितंनं, इदानीं स इत्यनेन तत्रैव दोषदानमुचितमिति भावः । एवं व्याख्याने तद्दीं त्यादिना कारित्वपक्षे दूषणस्यानुक्तत्वान्न्यूनता स्यादतस्तत्रापि तद्याख्यामाह । तत्र चेति ॥

<sup>(</sup>१) तथा च क्वचिदाप भदाप्रांसेद्धी विपर्ययातुमाने साध्याप्रसिद्धिः, तत्प्रसिद्धी च कुत्रापि तद्याप्यस्वातुपगमे हेतोरनैकान्तिकत्वं च दोष इति भावः । अन्यत्र हेतौ तद्याप्यस्वाभ्युपगमेपिषकृत्वति। तहेतावनभ्युपगमपक्षमभिषेत्याह । शक्त्यशबन्योरिति ।

<sup>(</sup>२) विकल्पित--पुण० पु० पा०।

<sup>(</sup>३) अत्रारुचित्रीजं तु आपादकीकृतस्य साधनस्य तन्मतसिद्धस्यास्माभिः साधियितुमनई-त्वमित्यादि बोध्यम् ।

<sup>(</sup>४) भिन्नेत्यादिवक्ष्यमाणग्रन्थेपि ज्ञानत्यज्ञाक्तिपदे सामध्यासामध्यपरे इत्यर्थः ।

<sup>(</sup>५) प्रसङ्गतद्विपर्यययारित्यस्यार्थतोऽनुवादोऽयम् ।

<sup>(</sup>६) कारिणश्र-पुण० पु० पा०।

<sup>(</sup> ७ ) स्थितमानेनो-इत्यादर्शपुस्तके पष्ठः । स्थितिमतेनो-पा० २ पु० ।

टिप्पणीसमळङ्कतदीधिति-कल्पळतास्यटीकाद्वयविभूपितः। १६३

दीधितिः।

रणभेद आपद्येतिति नेयम् । अनयोरिति । पसङ्गविपर्यययोः कः रणाकरणयोश्चेसर्थः । शक्त्यशक्त्योरिति । करणाकरणयोरित्य-र्थः, तथा च यथाश्चृत एवाष्ट्रिमग्रन्थः साधीयान् ॥

कल्पलता ।

अनयोरिति। देशगर्भप्रसङ्गतिष्वपंपयोरित्पर्थः। सामध्यासामध्येयोरिति (साध्ययोरिति वि)परि-णामः। सामध्यासामुध्येयोः सतोर्भेदे साध्य इत्य-ग्रेतनेन सम्बन्धः(१)। तत्र यद्यपि सामध्यासाम-ध्यस्त्रेपे एवाहत्य न साध्ये, किं तु तदुभयविरुद्धः-मोध्यासाधीनो धार्मिणि भेदः साध्यः, तथापि प्रस-ङ्गतिष्वपंपाभ्यां साचात् ते एव साध्ये इत्यदोषः(२), एतदेवाह। किं वेति। शक्त्यशक्त्योरिति। करणा-करणयोरित्यर्थः। विरोध इत्यन्न साध्य इत्यनुषञ्ज-नीयम्। कश्चिद(३)नयोदीष इति सर्वत्रानुषङ्गः॥

नादाः, सर्वत्र सामध्यें (हि) प्रसद्य करणात्, स-वैताशक्तौ क्वचिद्यकरणात् । सर्वदेशसमानस्वभावत्वे-प्यस्य(४) स्वोपादानदेश एव तत्तत् कार्य(५) करोतित्यय-

दीधितिः।

स्वोपादानोति। स्वम् कार्यम्। प्रतिनियतदेशोपलक्षकं चेदम् ,

इद्म् स्वोपादानपदम् । प्रतिनियतेति । येन यत्राधिकरणे कार्य

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

श-

ाम∙ साः

(णा-ऽपि

8)1.

त्रा ह्य

का

ये । पदाः

यद्वे. ययोः सनी

तहीं-त्रापि

कुत्र।पि पे पक्

मनर्ह-

<sup>(</sup>१) इत्यम्रेतनेनान्वयः-पुग० पु॰ पा०। (१) इत्यर्थः—पुग० पु॰ पा०।

<sup>(</sup>३) कञ्चिद—पुण० पु० पा०। (४) स्वभावत्वेपि—पाठः।

<sup>(</sup>५) तत्कार्थ-कालि॰ मु॰ पु॰ पाः।

आत्मतस्वविवेकः

१६४

मस्य(१) स्वभावः स्वकारणादायातो न नियोगपर्यनुयो-गावर्हतीति चेत्, तर्हि सर्वकालसमानस्वभावत्वेऽपि त-त्तत्सहकारिकाल एव(२) करोतीत्ययमस्य स्वभावः स्वकारणादायात इति(३) किं न रोचयेः।

दीधितिः।

क्षणिकत्वेन कारणस्य कार्याधिकरणत्वायोगात् ॥

जन्यते तद्देश इत्यर्थः ॥

इत्पलता ।

सामध्यांसामध्येयोः साध्यत्वे यदि प्रसङ्गाद्विष् र्ययौ दुष्टौ स्याताम् , तदा सर्वत्र सामध्येमेव स्यात्, असामध्येमेव(४) वा, आद्ये आह्(६)। प्रसद्योति । अन्त्ये आह(६)। सर्वत्रेति । देशभेदेन सामध्यासामध्ये नैकस्य विरुद्धे इति यदि, तदा कालावच्छेदभेदेनाः षि(७) न विरोध इति कुतः क्षाणिकत्वामिति शङ्कोत्तराभ्यामाह । सर्वदेशोति ॥

न द्वितीयः, विरुद्धधर्माध्यासेनाप्यभेदे भेद्व्यव-हारस्य(८) निर्निमित्त(क)त्वप्रसङ्गात् । अनैकाान्तिकश्च

दीधितिः।

# निर्निमित्तकत्वस्य निर्विषयत्वस्य(९), पसङ्गात् , कचिदपि

(१) करोतीत्यस्य पाठः। (१) तत्तत्सहकारिलाभ एव-पाठः।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

भेद

हेत्

fe

तद

द्धिम

अ

पि

आ

भेदि भित्य

ामत्र

र्थमु

<sup>(</sup> ३ ) स्वकारणदोबादिति—पुण ० पु ० पा० । ( ४ ) स्यात, किमसामर्थ्यमेव-पुण ० पु ० पा० ।

<sup>(</sup>५) आये लाह—पुण० पु० पा०। (६) अन्त्ये त्वाह—पुण० पु० पा०।

<sup>(</sup> ९ ) कालभेदेनापि—पाठ: । ( ८ ) व्यवहारस्यापि—पाठ: । ( ९ ) व्यवाजिहीर्षो देनिमित्तान्तरस्य सम्भवादाह । निर्विषयस्वस्येति ।

# टिज्पणीसमळङ्कतदीधिति-कल्पळताख्यदीकाद्वयविभूषितः। १६५

# हेतुः कालतोपि न भेदं साधयेत्।

यो-

त-

विः

प

ात्,

अ.

ध्ये

नाः त्ता∙

ਬ-

श्च

rîq

पा०।

दीधितिः।

भेदस्यासिद्धत्वात्(१) । अनैकान्तिक इति भेदमसिद्धिमभ्युपेस । तदमसिद्धौ तु व्याप्यत्वासिद्धिर्दृष्टव्या ॥

दीधितिटिप्पणी ।

प्रसङ्गादिति(२) हेतुः, कचिदिति । मेदस्य, कुत्रापि स्थले, प्रसि-द्धिमभ्युपेत्य, उक्तम् ॥

कल्पलता ।

ननु सामध्यीसामध्यै विरुद्धे अप्येकत्र विद्यमाने अपि न धर्मिणं भिन्त(३) इत्याह । न द्वितीय इति । अनैकान्तिकश्चेति । देशभेदेन ताभ्यां विरुद्धाभ्याम-पि भेदासाधनादित्यर्थः॥

न तृतीयः, विरोध(४)लक्षणयोगे बाधकसह-स्रेणापि विरोधस्यापनेतुमशक्यत्वात, अयोगे वा तदेव

दीधितिः।

अयोगे वा विरोधलक्षणस्य(५), तदेव विरोधलक्षणमेन,

दीधितिटिप्पणी ।

विरोधलक्षणपदस्य निर्विभक्तान्तत्वादत्रान्वयो न भवतीत्यत आह । अयोगे वेति । भिन्न उपात्तः स्पष्टवोधार्थम्(६) । उक्तविरोधो

(२) इ.त., इत्यत्र, तथा च पूर्वप्रन्थोक्तप्रसङ्गसाधनायोत्तरग्रन्थ इत्यर्थः ।

(३) भिन्त-कालिं मु॰ पु॰ पा०। (४) विरोधि-पाठ:।

ं (५) विरोधलक्षणपदस्य समासानिविद्यत्वादनुषङ्गासम्भवादाह । विरोधिति । —गुणानन्दः।

(६) विरोधलक्षणस्य इति न मूलप्रतीकधारणम्, अलीकत्वात्, किन्वध्याहृत्य स्पष्टावबोधाः र्थमुपात्तमिति भावः।

<sup>(</sup>१) न च व्यतिरेकिणि साध्यप्रसिद्धरनङ्गत्वादिदमयुक्तमिति वाच्यम् । भेदत्वज्ञानमन्तरेण भेदिविद्रोष्टियकाया अप्यतुमितेरसम्भवात, तज्ज्ञानस्य च क्राचिदपि भेदप्रसिद्धमावि दुरुपपादत्व-मित्यत्रेव प्रन्थतात्पर्यात् । केचित्तु अप्रसिद्धसाध्यकथ्यतिरोकिणमनभ्युपपम्यैवेदसुक्तमित्याहुः।

## १६६ । अति अति आत्मतस्वविवेकः

रि

या

(हि

त₹

तत्

राहे

ति

कार्

र्या(

ह्या

णीत

सि

प्र

योः

चिन्त्यम् । यद्विधाने यस्य निषेधो यन्निषेधे वा यस्य विधानं (१) तयोरेकत्र धर्मिणि परस्परपरीहारस्थितत-

दीधितिः।

चिन्सम् । यद्विधान इति भावाभावविरोधविवेचनम् । यद्विधाने क्रियमाणे यस्य निषेधः सिद्ध्यति, यन्निषेधे च क्रियमाणे यदिः धानं सिद्ध्यति(२)। यद्विधानं(३) यत्त्रिषेधो यत्त्रिषेधो यद्विधा निमिति तु फलितार्थः । केचित्तु विधाननिषेधौ ज्ञानाज्ञाने, तः था च यज्ज्ञाने यद्ज्ञानं(४) यद्ज्ञान एव यज्ज्ञानिमित्यर्थात्(५) गोत्वाइवत्वादि(६)साधारण्यमित्याहुः(७)।तयोः(८) परस्परपरीहा

दीधितिरिपणी।

गोत्वाद्वत्वयोरव्यापकः, गोत्वविधानेऽइवत्वनिषेधस्याविधाने जातेः समज्याप्त्यभावात् ?। अत इदं भावाभावमात्रे विरोधलक्षणमाह। यद्विधाने इत्यादि । यथाश्रतस्य भावाभावमात्रविरोधलक्षणं भावत्वा भावत्वादिकेऽतिव्यातमत् आहु। यद्विधाने इत्यादि । तथा च यद्विधाने क्रियमाणे यित्रिषिध्यत इत्यर्थः। एतच न भावत्वाभावत्वयोः , भा वत्वविधाने क्रियमाणेऽभावन्वनिषेधस्य सिद्धाभावात्, अभावत्वनि षेघे क्रियमाणे भावत्वविधानस्य सिद्ध्यभावात् , भावत्वाभावत्वयोः भैंदात् । लाघवादाह् । यद्विधानमिति । अत्र यद्यप्येकदलमेव प्रकृतः सम्पादकम्, तथाप्युक्तस्थले उभयस्योक्तत्वात्तथा लिखनम् । भावः योषिरोधस्यापि पत्रह्रक्षणसङ्गाह्यत्वमाह । केचित्त्विति । एकधर्मिः

<sup>. (</sup>१) यत्रिषेधे च यद्रिधानं - पुण० पु० पा०।

<sup>-ं ,(&#</sup>x27;२) यद्विधाने क्रियमाणे, यह्मिन् यत्र ज्ञायमाने, सिद्धति, ज्ञायते । यज्ज्ञानं यत्रिषेधज्ञानः मिति यावत् । एवमग्रेनि ।-गुणानन्दः ।

<sup>ि (</sup>३) उभयत्र ज्ञानमपास्य लाघवादाह । याद्विधानमिति ।--गुणानन्दः ।

<sup>(</sup>४) यदज्ञानं यज्ज्ञानं — कलि॰ मु॰ पु॰ पा॰। (५) मित्यर्थे — पुण॰ पु॰ पा॰।

<sup>(</sup>६) गोत्वाश्वत्वादीति । एतच तदभावन्याप्यत्वादिज्ञानदशायाम् ।--गुणानन्द: ।

 <sup>(</sup>७) एवं सति भ्रमात्मकावच्छेदकधर्मदर्शनविषये पाषाणमयत्वादाविप वन्ह्यादिविसीधितीः पसङ्गोऽत्रारुचिबीजम् ।

<sup>(</sup>८) तयारेकत्र परस्परपरीहारस्थिततया विरोध इति मूले एकत्र परस्परपरिहारे णावस्थिते स्ताष्ट्रशावस्थित्या विरोधस्य च कथनस्यायुक्तत्वायोजनया लभ्यमर्थे प्रकाशियुं क्रियापदारि प्ररणेन योजनामाह, तयोरित्यादिना । एकधर्मिणीति एकवेत्यस्य विवरणम् ।

टिप्पणीसमळङ्कतदीधिति-कल्पलतास्यटीकाइयविभूपितः। १६७

या विरोधः (१), स चेह नारित, तदेशकार्यकारित्वं (हि) तदेशकार्याकारित्वेन विरुद्धम्, तद्धिधा तस्यैव(२) नियमेन निषेधात, न पुनर्देशान्तरे तत्कार्याकारित्वेन, तस्यानिषधात, न द्यन्यत तदकरणमतत्करणं वा तत्र तत्करणस्याभावे। ऽपि तु तत्र तदकरणमिति चेत्(३)। ह-

### दीधितिः।

रस्थिततया एकधर्मिण विरोधः सहानवस्थानं(४) सिद्ध्यती-ति । तद्विधौ तद्देशकार्य(५)कारित्वविधौ । तस्यैव तद्देशकार्या-कारित्वस्यैव । तद्विधौ(६), तस्यानिषेधात् , तस्य देशान्तरे तत्का-र्या(७)कारित्वस्यानिषेधात् । अतत्करणम् कार्यान्तरकरणम् , दृष्टान्तार्थ(८) चेदम् । अभाव इति । अभाव इति(९) व्य-

#### दीधितिरिष्पणी ।

णीत्यस्य स्थितेत्यनेनान्वयेऽसङ्गतं स्यादतोऽस्वरसात्, तयोरिति । सिद्धतीत्यन्तेन वाक्यसमापनं च वोध्यम् । अन्यथा विरोध उत्यन्तः स्य नास्तिक्रियान्वयेऽन्विष्टे विरोधपरामर्शकतत्पदवैयथ्येप्रसङ्गात् । पूरियत्वा शाक्ति दर्शयति । तद्विधावित्यादि । इदानीमेतदन्तर्गतस्याः निषेधादित्यस्य व्याख्यामाह । तस्येति । अतत्करणामित्यस्य तत्करणान्मावार्थकत्वे पूर्वोक्ताभेदः स्यादत आह । कार्योन्तरेति । प्रकृतानुपर्योगमा(शङ्काः)ह । दष्टान्तार्थमिति । ननु तयोः स्थितौ कथं विरुद्धः

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

यस्य तत-

धाने यद्विः द्वेधाः

म्(५) परीहा

त-

जातेः माह। बत्वाः इधान

विनिः वयोः पकृतः

धार्मिः विधज्ञानः

भाव-

o die l

रोधिता

विस्थिते । पापदादि

<sup>(</sup>१) परिहारास्थितिकतया विरोध:--पुण ० पु० पा० । परीहारावस्थितयोविरोधः-पाठ: ।

<sup>(</sup>२) तस्य--कालि० मु० पु० पा०। (३) विरोधलक्षणयोगसमर्थकत्वेनात्राभावत्वमुपात्तम्।

<sup>(</sup> ४ ) तदभावञ्याध्यत्वरूपविरोधस्याकाशाय्व्यापकत्वादाह । सहानवस्थानमिति ।

<sup>(</sup>५) तहेशकार्यत्यत्र कार्यपदं तत्तत्कार्यलाभाय, अत एव तेषामपि पत्येकमिति प्रागुक्तम्।

- गुणानन्दः।(६) इदं पूर्वमूलादनुवर्तितम्।(७) देशान्तरकार्या—कालि० मु० पु० पा०।

<sup>(</sup>८) कार्यान्तरकरणस्य तदभावरूपत्वाप्रसक्तेराह । दृष्टान्तार्थमिति ।-गुणानन्दः ।

<sup>(</sup> ९ ) दृष्टान्तार्थे चेदम् । अभाव इति ।—कलि० मु० पु० पा० ।

न्त । एत्रम्भूतिवरोधलक्षणव्यावृत्तिर्भिन्नकालशक्त्यश्च. क्रयोरपीत्युक्तप्रायम् , तत्प्रतिसन्दधीथाः । तस्मात् प्रसङ्ग-तिह्रपर्यय(१)स्थितावि आसिद्धो विरुद्धधर्माध्यासः(२)।

गोंड

ते(२

त्वस

भा

निष्

पग नरे

वान

गिर

अत

अभ

इति

तेन

दिस

नि

क्षेप

()

(;

(

( 8

राभ

(

(

(

दीधितिः ।

विद्यत इसर्थः । अतो नोत्तरोद्देश्य(३)विधेयावैशिष्ट्यम्(४)। उपसंहरति । तस्मादिति । देशभेदेनेव कालभेदेनापि सामः

दीधितिटिप्पणी ।

धर्माध्यासोऽसिद्धः, तयोरेव तत्साधकत्वादत आह । देशभेदेनेति।

र (१) प्रसङ्गविपर्यय →पाठः।

<sup>(</sup>२) अत्र रत्नकीर्तिः, 'न वयं परिभाषामात्रादेकत्र कार्ये देशभेदादिवरुद्धे शक्त्यशक्ती बूगः किन्तु विरोधाभावात्, तदेशकार्यकारित्वं हि तदेशकार्याकारित्वेन विरुद्धम् , न पुनर्देशान्तरे का र्योकारित्वेन न्यकार्यकारित्वेन वा । ययेवं, तत्कालकार्यकारित्वं तत्कालकार्याकारित्वेन विरुद्धम्, न पुन: कालान्तरे तस्कार्याकारित्वेन कार्यान्तरकारित्वेन वा, तत् कथं कालभेदेपि विरोध इति चेत्, उच्यते । इयोहिं धर्मिणोरेकत्रानवास्थातिनियमः परस्परपरिहारास्थितिलक्षणो विरोधः, स च सा क्षात्यरस्परप्रत्यनीकतया भावाभाववद्वा भवेत्, एकस्य वा नियमेन प्रमाणान्तरेण बाधनान्निः त्यत्वसत्त्ववद्दा भवेदिति न कश्चिद्धभेदः, तदत्रैकधर्मिणि तत्कालकार्यकारित्वाधारे कालान्तरे तः स्कार्योकारित्वस्यान्यकार्यकारित्वस्य वा नियमेन प्रमाणान्तरेण बाधनीाद्वराधः । तथाहि, यत्रैव धर्मिः णि तत्कालकार्यकारित्वमुपलब्धं तत्रैव कालान्तरे तत्कार्याकारित्वमन्यकार्यकारित्वं वा न ब्रह्मणायु-पसंडर्तुं शक्यते येनानयोरावरोधः स्यात् , क्षणान्तरे कथितप्रसङ्गविपर्ययहेतुभ्यामवद्यस्भावेन धर्मिः भेदपसाधनात । न च पत्याभिज्ञानादेकत्वासिद्धिः, तत्यौरुषस्य लनपुनर्जातकेशानखादावप्युपलम्भती निर्दलनात् , लक्षणभेदस्य च दर्शायतुमशक्यत्वात् । न चैवं समानकालकार्याणां देशभेदेपि धर्मिः भेदी युक्तः , भेदसाधकप्रमाणाभावात् , इन्द्रियप्रत्यक्षेण निरस्तविभ्रमाशङ्केनभिदप्रसाधनाच्, इति न कालभेदोप शबस्यशक्त्योविरोधः स्वसमयमात्रादपहस्तयितुं शक्यः, समयप्रमाणयोरप्रवृत्तेः-'इति स्वमिद्धाः तरक्षागृहीतदीक्षः पश्चमुत्त्रैक्षत । तच बाधकाभावे प्रत्यभिज्ञाया अध्यभेदसाधकत्वस्य पूर्वमु कत्वात्, निरमिष्यमाणत्वाच पत्यभिज्ञापामाण्ये वाधकानां, तदतदेशकार्यकारित्वाकारित्वयोः तदस्ति लकार्यकारित्वाकारित्वयोश्च वैलक्षण्यानुपपनी सिद्धायां न निरवधतया वियोतते, सान्दिग्धाभ्यां प्रम ङ्गतिक्षेपर्ययाभ्यां च तस्येव भेदञ्यवस्थापनवयात्यं पुनर्धिकं मूर्धानमधिरोहतीति विपश्चितो विचिन्वन्तु।

<sup>(</sup>३) नोत्तरत्र उद्देश-कालि॰ मु॰ पु॰ पा॰।

<sup>(</sup>४) उत्तरत्र, तत्र तदकरणीमन्यत्र ग्रहे । उहेरयबिधेययो:, उहेरयतावच्छेदकविधेयताव-च्छेदकयो:। अवैशिष्टचम्, अभेदः।--गुणानन्दः।

## टिप्पणीसमळङ्कतदीधिति-कल्पळताख्यहीकाद्वयविभूषितः। १६९

दीधितिः।

ध्यीसामध्येयोः करणाकरणयोश्चाभ्युवगमे(१) विरुद्धधर्मसंस-र्गोऽसिद्ध इसर्थः ॥

वजा.

इ.-

7)1

8) 1

गमः

ाति ।

व्रमः

तरे का-

म्, न

ने चेत्र. च सा-

नानि-

नरे तः धर्मि-

णाप्य-

धर्मि-

रम्भतो

धर्मि-, इति

-'इाते

पूर्वमु-सत्का ।

प्रस-

वन्त्।

ाताव-

नन्त्रेकदेशे सपर्थस्य देशान्तरे किपिद्यसामध्ये यद्विरुद्धाः ते(२), किं सायध्यीभावविशिष्टस्य देशान्तरे (तत्कार्याकारि-त्वस्थानिषेथात् ) सन्वय, देशान्तरावच्छेदेन तस्य सामध्यी-भाववैशिष्ट्यम्(३), किं वा सामर्थ्यविशिष्टस्य(४) (तस्य)तः निष्ठसामध्यस्य वा देशान्तरेऽभावः । नाद्यं(५) द्वयम् , अनभ्यु-पगमात्(६)। नेतरत्(७), अविरोधात् । एतेनाकरणं व्याख्यातम्। न चैकदेशकालसतो देशान्तरे कालान्तरे वा(८) कथमसन्विपति वाच्यम् । तत्रासन्वं हि तद्वतित्वाभावः(९), तन्निष्ठाभावमतियो-गित्वं वा, न चेदमन्यत्र सन्वेन विरुद्ध्यते, अतिद्वरहत्वात्, अतदाक्षेपकत्वाचेति(१०) । पैत्रम् । एवमपि नैमित्तिकसुखादिसम-दीधितिटिप्पणी।

अभ्युपगम इति । तथा चानयोरभ्युपगमे कथं विरुद्धधर्माध्यास इति भावः॥

अनभ्युपगमात देशान्तरस्थवीजादेर्देशान्तरेऽनभ्युपगमात्। ए-तेनाकरणामित । एकदेशकारकस्य किमिदं देशान्तरेऽकरणमित्या-दिरूपमित्यर्थः । इदानीं सन्वासन्व(११)रूपविरुद्धधर्माध्यासमाशङ्क्य निषधति । न चैति । एकेति कालेप्यन्वयि । अतदाक्षेपकत्वा(त् तदा-क्षेपकत्वा)भावात् । मैदमिति । आत्म(१२)निष्ठसुखादिजनकघटादिः

२२

<sup>(</sup>१) अभ्युपगम इत्यन्तं प्रसङ्गाविपर्ययस्थितावपीत्यस्यार्थकथनम्। एकत्रेत्यादिः।—गुणानन्दः।

<sup>(</sup>२) यहिरुद्धचेत—पुण० पु० पा०। (३) वैशिष्टचं वा—पुण० पु० पा०। (४) विशेषितस्य—पुण० पु० पा०। (५) नायः—कलि० मु० पु० पा०।

<sup>(</sup>६) चणिकपरमाय्यात्मकस्य तस्य देशान्तरवृत्तित्तस्यासम्भवात् तदसम्बद्धदेशस्य तन्नि-ष्टाभावाधिकरणतावच्छेदकत्वासम्भवाचेति भाव: ।-गुणानन्दः ।

<sup>(</sup>७) न चेतरः-काले० मु० पु० पा०। (८) कालान्तरे च-पुण० पु० पा०।

<sup>(</sup>९) तद्भृत्यमावः—कालि॰ मु॰ पु॰ पा॰। (१०) तद्भिरहाक्षेपकान्यत्वाचित्यर्थः।—गुणानन्दः।

<sup>(</sup>१२) इदानीं साध्यसत्त्व-पा० २ पु०। इदानीं साध्यासक्षयु-इत्यादर्शपुस्तके पाठः।

<sup>(</sup>१२) मेबामीत । निष्ट-पा० २ पुरु ।

### आत्मतस्वविवेकः

#### दीधितिः।

वि

अध

वार्

भि

विश

न्न(

ति ही

वा

स्य

तत

न्त

वि

दि

िंड

प्यह

र्थस्य रूपादेख्यादेयकार्यदेशे(१) सुखादिकारित्वं स्यात्, सा-मध्याविशेषात्(२), असामध्ये च विरुद्धधर्माध्यामाद्भेदापत्तिः । यदि च सामध्यीविशेषेऽपि खभावादेव मतिनियतदेशकार्यकां-रित्वम्(३), तदा तथैव प्रतिनियतकालकार्यकारित्वमस्त्वित्यु-क्तत्वात्(४)। अभिहितं च(५) देशभेदावच्छेदेनैकस्य लस्येव कालभेदावच्छेदेनैकस्यापि देशस्य करणाकरणादिक(६)-मविरुद्धिमिति ॥

#### दीधितिटिप्पणी।

हपादेः स्वजन्यक्षणिकापरह्रपादिदेशे तत्रैव घटादौ सुखादिजनकः ता स्यादिति भावः। न तु स्वदेश इत्येवास्त्विति वाच्यम्। नैमित्ति-कदेशस्य स्वदेशत्वात्, एवं च स्वाधिकरणदेशयोर्भेददर्शनार्थमेव (उपादेय)तैमित्तिकपदयोरुपादानामिति बोध्यम् । फाकिका तु पूर्व स्वाधिकरणस्वानधिकरणदेशानादरे कृता(७) ?। विरुद्धधर्मेति। सामर्थाभावविशिष्टस्य देशान्तरे सत्त्वरूपमित्यर्थः॥

ननु सामर्थ्यासामर्थ्य विरुद्धे एव न भवत इत्य-त आह(८)। न तृतीय इति। विरोधाति। परस्परावि-रहात्मनोः परस्परविरहच्याप्ययोवी विरोध(९)धौ-व्यमित्यर्थः। नन्वेकदेशावच्छेदेन कारित्वाकारित्वे

<sup>(</sup>१) उपादेवं कार्यं रूपोदे रूपान्तरम् , तादिश देश इत्यर्थः ।--गुणानन्दः ।

<sup>(</sup> २ ) ताद्शसुखादिसामर्थ्यस्य तद्देश इव स्वोपोदयकार्यदेशेष्याविशेषात । —गुणानन्दः ।

<sup>(</sup> ६ ) प्रातिनियतदेशः सुखादेशासा, स चातिरिक्तो न वेत्यन्यदेतत् ।---गुणानन्दः ।

<sup>(</sup> v ) तथैव, स्वभावादेव । प्रतिनियतकालः, सहकारिसमवधानोत्तरकालः ।--गुणानन्दः ।

<sup>(</sup>५) मनु मास्तु तहेशावच्छेदेने सामध्याभाव इव ्रतत्कालावच्छेदेन सामध्याभावः, तत्का-लावच्छेदेन कारित्वाभावेनेव समं विरोधोऽस्त्वित्याशङ्कचाह । अभिहितामिति । — गुणानन्द: ।

<sup>(</sup> ६ ) करणाकरणादीति । श्रादिपदात् सामध्यीसामध्येपरिग्रहः । —गुणानन्दः ।

<sup>(</sup> ७) कृतम् -इत्यादर्शपुस्तकं पाठः ।

<sup>(</sup>८) इत्याह—कलि॰ मु॰ पु॰ पा॰। (९) व्याध्ययोविरोधे—पुण॰ पु॰ पा॰।

## े टिप्पणीसमलङ्कतदीधिति-कल्पलताख्यटीकाद्वयविभाषेतः। १७१

विरोध(१)लचणाकान्ते, न तु देशभेदेनापीत्याह(२)। अयोगं वेति । तदेव साम्यापादनाय परद्वारा चिन्त-यति । यदियान इति(३) । तद्देश(कार्य)कारित्व-मिति। यदि तदेशे(४) करोति तश्चेव न कुर्यात्, तदा विरोधः स्यादित्यर्थः । देशान्तरे तत्कार्याकारित्वेनेत्य-त्र(५) तद्देशकारित्वं विरुद्धित्यनुषञ्जनीयम्। तस्ये-ति। देशान्तरे तद्करण(६)स्यानिषंधादित्पर्थः । हीति। अन्यञ्च यन् तदकरणं(७) तद्धिरुदकार्यकरणं वा, न तदेव (तत्र) तत्करणस्याभावो येन विरोधः स्यात्, आपि तु तत्रैव देशे तदानीमेव तदकरणम्, तत्करणस्याभाव इत्यर्थः । साम्यमापाद्यति । इ-न्तैविमिति। (तदा तदकरणं) तदा(८) तत्करणस्य विरोधि, न त्वन्यदा(पि) तदकरणं, येन विरोधः स्या-दित्युक्तमित्यर्थः । पूर्व प्रसङ्गतद्विपर्ययोरेवासि-बिरुक्ता, सम्प्रति तत्सिद्वाविप विरुद्धधर्माध्यासाभा-वसुपसंहरति। तस्मादिति॥

दीधितिः।

सूचितं पसङ्गवि-पसङ्ग(९)विवर्ययस्थिताववीयविना दीधितिटिपणी।

ननु तस्मादित्यादिना उक्तप्रसङ्गविपर्यययोरेवापिना लाभः(१०) स्था-प्यते, कथमन्यावित्यत आह । सुचितमित्यादि । तथा च सामान्या-

ना-

ři-

यु-

-13

().

कः

त्ति-मेव

त्र।

ष-

बे-

ने

<sup>(</sup>१) विरुद्ध —पाठः।

<sup>(</sup>२) भेदेनापीति—पुगा ० पु ० पा ० । (३) चिन्तयाति—किहि ० पु ० पा ०।

<sup>(</sup>४) यहेशे-कलि॰ मु॰ पु॰ पा॰। (५) देशान्तरे कार्यकारित्वेनत्यत्र-कलि॰ मु॰ पु॰ पा॰।

<sup>(</sup>६) तदकरणास्य-कलि॰ मु॰ पु॰ पा॰। (७) तत्करणं-कालि॰ मु॰ पु॰ पा॰।

<sup>(</sup>८) तदकरणं -कलि॰ मु॰ पु॰ पा॰।

<sup>(</sup>९) पूर्वीक्तप्रसङ्गविपर्यययोरपिनाऽनुपपादनादन्यथाऽवतारयति । प्रसङ्गेति ।--गुसानन्यः।

<sup>(</sup>१०) रेवापेक्षा कृत-इत्यादर्शपुस्तके पाठ: । रेवापेक्षालाभः-पा० २ पु०।

१७२ 🐃 आत्मतस्वविवेकः

ननु यदेकदा यत करोति तद्यावत्सत्त्रं तत् करो-त्येव, यथा कश्चिच्छब्दः (१) शब्दान्तरमिति प्रसङ्गो-

### दीधितिः।

पर्ययसामान्यासम्भवमसहमानो ऽन्तरा प्रसङ्गविषयं यान्तरमाञ् ङ्कते । निन्नति । कश्चित् अनन्यः । स्वमतेनेदम् । अन्त्यशब्दश्च-णिकतामते तु यथान्यः (शब्दः) स्वनाशमिति(२) द्रष्टव्यम् । यावत्सत्त्वमित्यत्र कार्यमागभावाविच्छन्नत्वेन सत्त्वं विशेषणीय-मित्यिष कश्चित्(३) । यत्तु कश्चिदित्यनेनाविनश्यदवस्थोऽपि

#### दीधितिटिप्पणी।

सम्भवस्योक्तत्वात् तद्भङ्गाय यत्किञ्चित्सामान्यप्रदर्शनं किनमिति
भावः। अपिना चैतदर्थोऽवगम्यते, यदि च तित्स्थितिरङ्गीकियते
तदापीत्यर्थः, अतः सचितमित्युक्तम्। अनन्त्य इति । अन्त्यशब्देन
शब्दान्तराकरणःत् तस्य दृष्टान्तत्वासम्भव इतीद्मुक्तम् । नन्वनः
न्त्यशब्दादि कथं यावत्सत्त्वं शब्दान्तरं करोति, विनश्यद्वस्थकाः
केऽपराजननात्, (अ)जनने वाऽत्र कः शब्दस्तवापि यावत्सत्त्वं जनयः
तीति साध्यवैकत्यम्, अत आह । स्वमतेनेदमिति । स्वः(४) वीः
द्यः। इदम्, दृष्टान्तः(५) । तन्मते सर्वस्य क्षणिकत्वाद्यावत्सत्त्वं शब्दस्य शब्दजनकत्वमिति । नन्वेवमुभयसिद्धदृष्टान्तालाभ इत्यतः
स्वयं तदा(ह । अ)न्त्यशब्देति । तुः पुनर्थे, तथा चान्त्यः
शब्दक्षणिकतावादिनयायिककत्त्रदेशिनमादायान्त्यशब्दे उभयवादिसिद्धसाध्यकत्वमिति भावः। अनन्त्यशब्दे नैयायिकमतेपि साध्यमस्तीति वादिनो मतमाह । यावदिति । अविनश्यद्वस्थोपीति । अः
पिनाऽनन्त्योपीति स्चितम्। अन्त्यशब्दस्य द्विक्षणस्थायि(ता)वाः

SEC

हिं

न

बोध्य

शिष्ट तथा तेन

च्वं(

हि म

सर्व

कार जं जि जद कार्

स्ती नेत्य नात

प्रस

दिति

च

भव

<sup>(</sup>१) अविनदयदवस्थः—इत्यधिकं शङ्करमिश्रकृतटीकानुसारेणीति कःले॰मु॰पु॰ टिप्पण्याम्।

<sup>(</sup>२) स्वनाशामिति।शब्दान्तरमित्यस्य कयाचिद्व्युत्पत्त्याध्वंसपरत्वामिति भावः।-गुणानन्दः।

<sup>(</sup>३) कश्चिदित्यनेनोक्तविवक्षायामपि द्वितीयक्षणाविच्छत्रध्वसजनकावारणमस्वरसः।

<sup>(</sup>४) स्वम् -इत्यादर्शपुस्तके पाठः।

<sup>(</sup>५) दृष्टान्तम्-इत्यादर्शपुस्तके २ पुस्तके च पाठः।

टिप्पणीसमलङ्कृतदीधिति-कल्पलतास्यटीकाद्ययिभूपितः। १७३

उस्तु, विपर्ययस्तु यदेकदा यन्न करोति तत् सर्वदैव त-न्न करोति, यथा शिला(शकलमङ्कुरम्), न

रा-

हो-

হা-

क्ष-

म् ।

य-

इवि

मेति

यते

देन

वन

काः

नयः

য-

यतः

त्य-

ादि-ध्य-

अ.

)वाः

ग्याम्।

नन्दः।

### दीधितिः ।

वोध्य इति कश्चित्, तन्न, स्वतोऽसिद्धेः(१), यात्किञ्चिद्द्पवि-शिष्टस्य यावत्सन्वकरणेनेव साध्यसन्वे च सहकारिविशिष्टस्य तथात्वादिष्टापाद्नाच । इति अनेन प्रकारेण, प्रसङ्गो(२)ऽस्तु, तेन कुशूळस्थवीजस्य पराभ्युपगतमेकदाङ्करकारित्वक्रपहेतुम-स्वं(३) लभ्यते(४)। एकदा कदाचित्(५)। भवतश्च(६) कदा-

दीधितिटिप्पणी ।

दिमते आध्रेनापि वारियतुमशक्यत्वादिदम्। स्वतः वौद्धमते, तन्मते सर्वस्य विनश्यद्वस्थत्वात्। उभयमते दोषमाह । यिकिञ्चिदिति। कार्याभावेत्यादियादशतादशविशेषणेन भवता यदि साध्यरक्षणं क्रियते, तदा मयाप्यत्रैवानुमाने सहकारित्यादियत्किञ्चिद्धशेषण्याने साध्यरक्षणं करिष्यत इति व्यावृत्तिः स्यादित्यर्थः। एकदा कारित्वमभ्युपयतं कुशुळस्थबीजे परैरित्यदर्शनादेतन्मात्रस्य प्रसङ्गप्या(७)वाच्यत्वमत आह । इतीति। इदमेवाह । अनेनेति । केचित्तु प्रसङ्गस्यापवादतर्ककपस्य वाचकं स्यादित्यादिपदमेव, स चात्र नाम्स्तित्यत आह । इतीति। तथा चानेन व्याप्तः प्रदर्शनेनत्यर्थः। तेनेत्यादि एकदेशकीर्तनपरमिति वदन्ति। एकदेशकप्रसङ्गदेतोर्छिक्षन्तात् एकदा न करोतीत्येकदाशब्देन विषययदेतुकथनं सङ्गतम्। प्रन्तात् एकदा न करोतीत्येकदाशब्देन विषययदेतुकथनं सङ्गतम्। प्रन्तात् एकदा न करोतीत्येकदाशब्देन विषययदेतुकथनं सङ्गतम्। प्रन्तात् एकदा न करोतीत्येकदाशब्देन विषययदेतुकथनं सङ्गतम्। प्रन्तात्व एकदा न करोतीत्यकदाशब्देन विषययदेतुकथनं सङ्गतम्। प्रन्तात्व प्रकृतम् । प्रन्तात्व प्रकृत्व विषय सङ्गतम् । प्रन्तात्व प्रकृतम् । प्रन्तात्व प्रकृतम् । प्रम्तात्व विषय प्रसङ्गत्व सङ्गतम्। प्रम्तात्व विषय प्रसङ्गत्व सङ्गतम्। प्रम्तात्व विषय प्रसङ्गत्व सङ्गतम् । प्रन्तात्व सङ्गतम् । प्रम्तात्व सङ्गत्व सङ्गत्व सङ्गतम् । प्रम्तात्व सङ्गत्व सङ्गतम् । प्रम्तात्व सङ्गत्व सङ्गत्व सङ्गतम् । प्रम्तात्व सङ्गत्व सङ्

(१) सन्मात्रस्य क्षणिकत्वेन अविनश्यद्वस्थकारणत्वासिद्धेरिति भावः ।---गुणानन्दः ।

(२) प्रयोगो— काले॰ मु॰ पु॰ पा॰।

(३) हेतुमत्त्वम्, आपादकस्याभ्युपगतत्वम्। —गुणानन्दः।

(४) उपनयोऽप्युक्त इति लभ्यत इति भाव:।

(५) एकपदस्याभेदार्थकत्वे तत्प्रतियोगिनोऽलाभात्र निराकाङ्का प्रतिपन्तिरत आह । कदाचि-दिति । देशावच्छेदेन कारित्वाभावत्र्यावृत्तये चैतत्कालावच्छेदेन तल्लाभाय चैतत । — गुणानन्दः ।

(६) प्रसङ्गे येन यत्साध्यते तस्याभावस्तदभावेन यदि साध्यते तदा विपर्ययव्यवहारः, आपादकं च एकदा तत्कारित्वं तत्कारित्वमात्रं वा, आपायं च यावत्सत्त्वं तत्कारित्वम्, तथा चापादकाभावा-पायाभावयोः साध्यसाधनरूपत्वं वाच्यम्, तत्कथिमित्याशङ्कचाह । भवतश्चेति ।—गुणानन्दः । भवतः अठि पु॰ पु॰ पा॰। (७) पद-इत्यादश्चपुस्तके २ पुस्तके च पाठः ।

आत्मतस्वविवेकः

१७४

करोति चैकदा कुशू उस्थं बीजमङ्कुरमिति चेत , तदे-तजात्यभिप्रायेण वा स्यात, व्यक्त्यभिप्रायेण वा (स्यात्)।

दीधितिः।

चिदकरणसार्वदिकाकरणे(१) यावत्सत्त्वकरणकदाचित्करणव्य-तिरेकाविति न विपर्ययासङ्गतिः(२)॥

दीधितिटिप्पणी।

सङ्गीयहेतोरितरस्य च सन्दिग्धासिद्धत्वादत आह । कदाचिदिति । केचित्तु नैयायिकमते कुशूलस्थवीजादेरेकदा करणाभाव प्यासिद्धः, तद्धिकरणस्थूलकालस्यैकत्वादतआह। कदाचिदिति । प्तत्पदस्य(३) तत्क्षिणस्यापि वाचकत्वावधारणादिति । प्रसङ्गसाध्यस्यैव विपर्ययः हेतुकरणमुचितमत आह । भवतश्चेति । इदं च क्रियापद्भू ॥

कल्पलता ।

सन्तक्षणिकत्वयोद्धां सिसाधनाय प्रसङ्गविषर्य-यान्तरमवतारयति । निवति । (यथा) कश्चिच्छव्द (इति ।)(४) आविनद्यद्वस्थोऽनन्त्य(५) इत्यर्थः । अन्यथा द्वितीयक्षणेऽकरणाद्यावत्सत्त्वं(६) करणा-नुपपत्तेः । स्वमतेनैव वा दृष्टान्तः । विपर्यय इति(५)। यद्यावत्सत्त्वं यन्न करोति तदेकदापि तन्न(८) करोति, यथा दिशाहाक्षत्रम्, न करोति च(९) कुद्युलस्थं(१०) बीजं यावत्सत्त्वमङ्करम् , अत एकदोपि न तत्(११)

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

वत्स इत्यः जात

कुर्या

हि

त्सर

द्याव

करो

विव रिस्व विरु

> णस्य जात

> वज

दोष स्तद

<sup>(</sup>१) कदाचिदकरणसर्वदाऽकरणे—पुण > पु० पा०।

<sup>(</sup>२) न व्यतिरेकासङ्गतिः—पुण० पु० पा०।

<sup>(</sup>३) एतत्पद ए-पा० २ पु०। (४) नन्विति। शब्द इति। कश्चिदिति।-पा० २ पु०।

<sup>(</sup>५) नन्त-कलि॰ मु॰ पु॰ पा॰। (६) क्षणेऽकरणे यावत्सन्त्वं-कलि॰ मु॰ पु॰ पा॰।

<sup>(</sup>१) दृद्धान्तविषय्य इति-पुण ० पु ० पा । (८) तदेकदापि न-कलि मु ० पु ० पा ।

<sup>(</sup>९) न करोति-कलि॰ मु॰ पु॰ पा॰। (१०) कुशूलस्यं-कालि॰ मु॰ पु॰ पा॰। (११) मङ्कुरम्, स च कदापि तन्न-कालि॰ मु॰ पु॰ पा॰। मङ्कुरम्, स च एकदापि तन्न-पा॰ १ पु॰।

टिप्पणीसमलङ्कतदीधिति-कल्पलताख्यटीकाद्वयविभृषितः। १७५

#### कल्पलता ।

ादे-

1(.

च्य.

ति।

दः. स्य(३)

र्यय•

र्घ-

इंट

: 1

11-

1 (6

ते,

0)

9)

101

10 1 01

हदापि

क्र्यादिति विपर्यये दर्शनीये एकदाऽकरणस्यापि या-वत्सत्त्वाकरणरूपनया व्यत्यासनैव (विपर्ययो) दर्शित इत्यदोषः। तद्तदिति । प्रसङ्गति पर्ययोपद्र्शनित्यर्थः। जातीति । यजातीयमेकदा न करोति तजातीयं याव-त्सत्त्वं न करोतीति वा, या व्यक्तिरेकदा न करो-ति सा यावत्सत्त्वं न करोतीति वा विवक्षितमित्यर्थः॥

### दीधितिः।

यज्जातीयमेकदा(१) यत् करोति तज्जातीयं किञ्च(२)-वावत्सन्वं तत् करोति, यज्जातीयं किञ्चिद्पि यावत्सन्वं यन करोति कजातीयं किमपि कदाचिदपि तन्न करोतीति यदि विवक्षितम्, तदा आद्ये कस्यचिद्धीजस्य यावत्सन्वमङ्कुरका-। रित्वापत्तावपीतरेपामेकदाङ्करकारिणां काळान्तरे तद्करणम-विरुद्धम्(३) । द्वितीये च स्वतो(४) हेत्वसिद्धिः, समर्थवीजक्ष-णस्य यावत्सन्वमङ्करकारित्वोपगमात्(५), वाधश्र(६), वीज-जातीयस्येव सहकारिसम्पन्नस्याङ्करकारित्वात् । अय यज्जाती-यमेकदा यत्करोति तज्जातीयं सर्वे यावत्सन्वं तत् करोति, थज्जातीयं किश्चिद्यावत्सत्त्वं यन्न करोति तज्जातीयं किमपि दीधितिहिष्पणी ।

जात्यभिप्रायेण द्विविधप्रसङ्गविपर्ययौ सम्भवतः, तत्र मूलोकः-दोष एकविषय एव सङ्गच्छते, अतोऽपरत्र को दोषः स्यात्, अतः स्तद्प्युट्ड्यं दूषयति । यज्ञातीयमिति । किञ्चिदिति । न च विपर्यये

<sup>(</sup>१) एकदेति सम्पातायानं यावत्सत्त्वकारित्वस्य व्याप्यताभ्रमनिराकरणाय। --गुणानन्दः।

<sup>(</sup>२) किञ्चिदिति तञ्जातीयमात्रस्य यावत्सत्त्वकारित्वभ्रमानिराकरणाय । —गुणानन्दः ।

<sup>(</sup> ३ ) तथा च न मत्त्वेन क्षणिकत्वं, तत्रेव व्यभिचारादिति भावः। -- गुणानन्दः।

<sup>(</sup>४) च ततो - कालि॰ मु॰ पु॰ पा॰।

<sup>(</sup>५) कुर्वदूपबीजन्यक्तेस्त्वया यावत्सत्त्वमङ्कुरकारित्वोपगमादित्यर्थः। - गुणानन्दः।

<sup>(</sup>६) बाधकाभावे-पाठः।

आत्मतत्त्वविवेकः

३७१

प्रथमे द्वयमप्यनैकान्तिकम्, अनियमदर्शनात् । द्वितीये द्वयमप्यन्यथासिद्धम् , एकान्तासामध्येप्रयुक्त-त्वादत्यन्ताकरणस्य, सामध्ये सति सहकारिसन्निधिप्र-युक्तत्वात करणानियमस्य ।

र्चा

र्घय

ला स्व

दा

वि

य

द

तत

q a

i

ति

मु०

पक्ष

### दीधितिः।

कदापि तन्न करोतीति, तत्राह । द्वयपपीति । द्वयम् प्रसङ्गस्य विपर्ययस्य च साधनम् । अनियमेति । अङ्करकारिणामङ्कराका-रिणां च वीजजातीयानां भवताप्यङ्गीकारादिति भावः । अन्य-यासिद्धम् व्याप्यत्वासिद्धम् । एकान्तेति । सामर्थ्यम् (१) स्वकः पयोग्यता सहकारियोग्यता च, अत्यन्ताकरणम् यावत्सस्य-मकरणम्, तथा च शिळादेः सहकारिसाहितस्याप्यकरणं स्वरूपायोग्यत्वात्, स्वरूपयोग्यस्य च वीजादेरकरणं सहकारिवैकल्यात्, तस्य चात्यन्तिकत्वकादाचित्कत्व। अ्यामकरणस्याप्यासन्तिकत्व-कादाचित्कत्वे इत्यर्थः ॥

#### दीधितिटिप्पणी।

प्रसङ्गसाध्याभावस्यैव हेतुतया उभयत्रैव यज्ञातीयं सर्वमित्यादिसर्वात्मवि(२) कर्तुमुचिर्तामिति वाच्यम् । सर्वपदं विनापि प्रसङ्गीयसाध्याभावप्राप्तौ तत्पदाप्रवेशात् यत्किञ्चित्करणाभावमेव सर्वकरः णाभावं बूमः । असामर्थ्यपदस्य करणस्व रूपयोग्यत्वाभावपरत्वे जात्विनष्टादेरत्यन्वाकरणस्य तत्प्रयुक्तत्वाभावाद्यभिचारः स्याद्वस्तः आपि तत्प्रयुक्तत्वं रक्षयति । सामर्थ्यमिति । स्वरूपयोग्यतेत्यादि । तथा च उभयाभावं विवक्षितः । उभयाभावं द्रशयति । शिलादे रिति । एक....माह १। तस्य चेति ॥

<sup>(</sup>१) एकान्तासामध्येत्यत्र सामध्येपदं स्वरूपयोग्यतापरं सहकारियोग्यतापरं च, सामध्ये सतीत्यम् तु स्वरूपयोग्यतापरंभिति भावः।—गुणानन्दः।

<sup>(</sup>२) सर्वष्टिव- इत्यादर्शपुस्तके पाठः । सर्ववाद्यमेष-पा० २ पु० ।

टिप्पणीसमलङ्कतदीधिति-कल्पलतास्यटीकाद्वयविभूषितः। १९७

#### कल्पलता ।

[-1

₹त-

भ्रेप्र.

कस्य

का-

ान्य-

नक्-

रच-गयोः

यात्,

हत्व-

सर्वाः

यसा

धकर ।

वे जा

त ₹त•

गिंदे ।

लादें

सामध्ये

अनियमेति। बीजजातीय एव करणाकरणयोर्द-र्ज्ञनात्रेयं व्याप्तिरित्यर्थः। इयमपीति । प्रसङ्गस्ति विप-र्घयश्चेत्यर्थः । अन्यथासिद्धिमाह । एकान्तेति । शि लाजाकलादावेकदाऽकारित्वे सत्यन्यदाप्यकारित्वं(१) स्वरूपा(२)योग्यत्वप्रयुक्तम् (३), स्वरूपयोग्यस्य त्वेक-दाऽकरणं(४) सहकारिवैकल्यप्रयुक्तं यावतसत्त्वं च करणं सहकारिलाभप्रयुक्तमित्पर्थः॥

एतेन यदास्करोति तत्तदुत्पन्नमात्रम्, यथा कर्म विभागम्, यदुत्पन्नमात्रं यन्न करोति तन्न कदाचिदपि, यथा शिलाशकलमङ्कुरमिति निरस्तम्। अत्रापि पूर्वत-दनेकान्तान्यथासिद्धी दोषा(५)विति ।

दीधितिः।

एतेनेत्यादि । उत्पन्नमात्रम् , करोति(६) । तन्न कदाचिदपि, तत् करोति । उदाहरणाभ्यां(७) तद्नुक्षावुषनयाविष सूचितौ । पूर्ववदिति । जात्यभिपायेऽनेकान्तः, व्यक्तयभिपाये चान्यथासि दिवींष इत्यर्थः(८)॥

दीधितिटिप्पणी।

एकान्तपदस्य च यावत्सत्त्वमलघुत्वादाह । उदाहरणाभ्यामि-ति । कर्मशिलादिभ्यामित्यर्थः ?॥

- (१) शिलादावकारित्वे सत्यन्यदाप्यकारित्वं-पा०२ पु०। शिलाशकलादावेकदाऽकारित्वे-न्यदाप्यकारित्वं -पुर्ण ० पु० पा० । शिलाशकलादावेकदाकारित्वे सत्यन्यदाप्यकारित्वं –कालि० मु॰ पु॰ पा॰। ७ (२) स्वरूप-पुण० पु॰ पा॰। (३) योग्यमुक्तम्-पुण० पु० पा०।
  - ( ४ ) स्वरूपयोग्यत्वे एकदाकरणं—कालि॰ मु॰ पु॰ पा॰। (५) न्यथासिद्धिरोषा –पुणः पुः पा०। न्यथासिद्धरोषा-पाठः।
  - (६) उत्पन्नमानमित्यन करोतीत्यनुषज्य योजयति । उत्पन्नमान्नमिति । —गुणानन्दः ।
- ে ( ৬ ) न्यूनत्वमाञ्जङ्क्ष्याह । उदाहरणाभ्यामिति । अनुरूपावित्यनेन हेतुतावच्छेदकावच्छित्रस्य पक्षधर्मतामात्रप्रतिपादकौ तन्मतसिद्धावित्युक्तं भवति ।--गुणानन्दः। (८०) र्दोषः--पुण०पु० पा०।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

२३

### आत्मतस्वविवेकः

कल्पलता ।

सत्त्वश्वाणिकत्वव्यासिग्रहानुक् लमेव प्रसङ्गविष् ययान्तरमाशङ्कय निराकरोति। एतेनेति। पूर्ववदिति। जात्यभिप्रायणानैकान्तिकत्वम्, न हि बीजजातीयः सुत्पन्नमात्रमेव करोति। याच व्यक्तिकत्पत्त्यनन्तरः मेवकरोति तत्र तत्तत्सह(१)कारिलाभस्तन्त्रामित्यभिः प्रायेणान्यथासिद्धिरित्यर्थः(२)॥

नापि तृतीयः, कृतकत्वानित्यत्वादेरपि(३) पर-स्पराभाववत्तामात्रेण(४) विरोधप्रसङ्गादिति ।

> दीधितिः। तद्वत्तेति(५) पक्षं दृषयति । नापीति ॥

> > कल्पलता।

तद्वत्ता वा दण्डित्वकुण्डित्ववदिति (यत्) पूर्व (वि)कल्पितम्, तद्दूषयति (। नापीति । विरोधप्रः सङ्गादिति । तथा च तदुभयाध्यासाधीनधर्मिभेद्परः सङ्गादित्यर्थः)॥

अस्तु तर्हि तस्यैव(६) तेनैव सहकारिणा सह(७) सम्बन्धोऽसम्बन्धश्चेति विरोधः। न। विकल्पानुपपत्तेः।

दीधितिः। वारि(८)वीजादीनां हि(९) सम्बन्धः संयोगोऽभ्युपेयते,

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

तथा

टि

स च

प्रेव

अभ भावे न च

सम्ब सत

> सम्ब एक च च

देव सम

र्प्रा दः

स

fi

<sup>(</sup>१) तत्र तदा तेन सह-पुण ० पु० पा०।(२) स्तन्त्रमित्यर्थ:-काले मु० पु० पा०।

<sup>(</sup>३) कृतकत्वानित्यत्वयोरपि—पाठः। (४) मात्रेणैव-कालि० मु० पु० पा०।

<sup>(</sup>५) तद्रना वेति—पुरा० पु० पा०। (६) तत्रैव-पुण० पु० पा०। तर्हि-पाठः।

<sup>(</sup>७) सहकारिया सह तस्यव-पाठः । सहकारिणा-कल्लि मु॰ पु॰ पा० ।

<sup>(</sup>८) संयोगाव्याप्यवृत्तित्वस्याप्रे व्यवस्थाप्यत्वात्तदनुसारणाह । वारीति । तन्मतमाह । सं चेत्यादि । संयुक्तिति । तेनैव रूपेण तस्य व्याप्यवृत्तित्वोपगमे दोषोऽत आह । अभावोऽपि चेति । गुणानन्दः। (९) वारिबीजादीना—कल्लि० मु० पु० पा० ।

टिप्पणीसमलङ्कतदीधिति-कल्पलेताख्यटीकाद्वयविभूषितः। १७९

तथाहि, सम्बन्धिनः सम्बन्ध्यन्तरे स्वाभावस्वाभाव्यं वा विरुद्धचेत(१), अभाव(२)प्रतियोगितवं वा, तदैवोतिस-

4.

य •

₹.

भे

Į.

()

प्र

प्र

9)

:1

ाते,

101

g: 1

ह।स

ति ।-

### दीधितिः।

स च सम्बन्धिस्वरूपः, निरन्तरोत्पन्न(३)क्षणिकाभ्यां ताभ्या-मेव मिथः संयुक्तपत्ययादिसम्भवेऽतिरिक्ते मानाभावात्, अभावोऽपि चाधिकरणस्वरूप एव(४), एकत्र च सम्बन्धतदः भावोपगमे सम्बन्धात्मकस्य (तस्य) सम्बन्धाभावात्मकत्वं स्यात , न च स्वं स्वस्याभावो भवितुमईतीत्याह । सम्वन्धिन इति । सम्बन्ध्यन्तरे, कदाचिद्सद्ये तस्य । अभावेति । नाभावो विद्यते सत इतिन्न्यायादिति भावः । अभावप्रतियोगित्वपिति परत्र दीधितिटिप्पणी ।

स च संयोगः। स्वरूप(त्वे )हेतुमाह । निरन्तरेति । ताभ्याम् सम्बन्धिभ्याम् । अतिरिक्ते संयोगे । एकत्र चेति । तथा चेत्यादिः । एकदण्डे कदाचित् चकसम्बन्धः कदाचित्तदभावः स्वीकियते, तथा च चक्रसम्बन्धस्वरूपे(५)दण्डे यश्चक्रसम्बन्धाभावः सोपि दण्डस्वरूप एव, तथाच एकस्यैव दण्डस्य चक्रसम्बन्धामावरूपप्रतया "?एत-देवाह मूळे, सम्बन्धिन इत्यादि । विरुद्धत इत्येनन यथाश्रुतमुळे(न) सम्बन्ध्यन्तरनिष्ठस्य सम्बन्धिनः स्वाभावस्वाभाव्यमित्यर्थो छभ्यते, तञ्चासङ्गतम् , चक्रस्य दण्डनिष्ठस्वा(भाव)स्वाभाव्यस्य ? तन्मतेष्य-विरुद्धत्वात्, तेनाप्यधिकरणस्यैवाभावात्मकत्वाङ्गीकारात, न तु प्रतियोगिन इत्यतः पूरणेन सङ्गमयति। सम्बन्ध्यन्तर इति। स्वप-द्स्य सम्बन्ध्यन्तरवाचकत्वार्धं तस्येति पूरणम्, तथा च सम्बन्धिनः सम्बन्ध्यन्तरे कदाचित् सम्बन्धात्तस्य सम्बन्ध्यन्तरस्य यः स्वाभा-वस्तत्स्वाभाव्यं विरुद्ध्यत इत्यर्थः। सम्बन्धिनोऽभावप्रतियोगित्वः विरुद्धहेतुत्वेनाभावो विरुद्ध इति ?॥

<sup>(</sup>१) विरुद्धचेत-पुण० पु० पा०। (२) अभावो ध्वंसः प्रागभावश्च।

<sup>(</sup>३) सम्बन्धिस्वरूपं निरन्तरीत्पन्नम् —पुण् पु० पा०।

<sup>(</sup>४) स्वरूप मेव-पुण० पु० पा०। (५) स्वरूपयोग्य-इत्यादर्शपुस्तके पाठ:।

आत्मतत्त्वविवेकः

850

हितं वा, तत्रैवेतिसहितं वा, उभयसहितं वा, तथैवेति-

#### द्वीधितिः।

सर्वत्रानुषड्यते । तदा स्वकाले(१)। तत्र स्वदेशे । उभयेति। स्वकाल एव स्वदेश एवेति(२) । तथैव स्वकाले स्वदेशे स्वावच्छेदकावच्छेदेनेति(३)॥

#### कल्पलता

सहकारिसमवधानासमवधानाधीने(४) करणाकः रणे इति यत् समाहितं तत्रा(पि विरोध इत्या)ह। अस्तु तहीति। सम्बन्धिन इति(५)। सहकारिसमव-धानं तावन्न सम्भवति, यत एकस्य(६) सहकारिणः सहकार्यन्तरमभाव(स्व)रूपमेव, न च भावाभावयोः(७) समवधानसम्भावनेत्यर्थः। असमवधाने विरोधमाह। अभावेति। विरुद्धयत इति सम्बद्धते। सहकारिणो यद्यभावः स्थात् तदा तदसमवधानं स्थात, तदेव तु नास्ति, न हि भावस्थाप्यभावप्रतियोगित्वं सम्भा-व्यते, विरोधादिति द्वितीयविकल्पार्थः। (भवतु वा भा-वस्थाप्यभावप्रतियोगित्वस् (८), तथापि स्वावच्छित्न टिप

चेत्रे' ल्पा चोड

एवं

रुद्ध प्रति विक

च्छे थं:

सम् भा वने

विः स्य हि

भा

त्वं

के वि

100

<sup>ं (</sup>१) स्वकाले, प्रातियोगिमत्त्वेनाभिमतकाले ।—गुणानन्दः।

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> (२) स्वकाल एव स्वदेश इति—२ पु०। स्वाकाल एव स्वदेश इति-कलि॰ मु॰ पु॰ पा॰।

<sup>ः (</sup>३) अत्रावच्छेदकलद्भयं सत्तमीनिर्देश्य विलक्षणं बोध्यम् ।

<sup>. (8)</sup> सहकारिसमवधानात् समवधानाधीने— काले॰ मु॰ पु॰ पा॰। सहकारिसमवधानाः समवधानाभ्यो यत्—पुण॰ पु॰ पा॰।

<sup>(</sup>५) तहोति । सहकारिणां सहोत्पादानियम।दसम्बन्ध एव नेति भावः । विरोधमूलं विकल्य दूषयति । नेति । ससम्बन्धिन इति । सम्बन्धिभूत —पुण० पुण पा०।

<sup>(</sup>६) यत्रैकस्य-पुण० पु० पा०। यत एवास्य-पा० २ पु०।

<sup>(</sup>०) न चाभावाभावयोः --पुण पु पा । (८) व्यमावः --पुण पु पा ।

# टिप्पणीसमलङ्कृतदीधिति-कल्पलताख्यरीकाद्वयविभूषितः। १८१

#### कल्पलता ।

शं

h:

- 1

1-

T:

(0)

ń

तु

۲-

1.

न्न

101

ाना-

हल्प

एव काले स्वाभावः कथं भवेत्, येन विद्यमानेनापि चेत्रेण वीजस्य समवधानं न भवेदिति तृतीयविक ल्पार्थः । ननु भवतु विद्यमानस्यापि तत् , कोऽप्यंभा-बोऽस्तु, तथापि घन्नैव प्रतियोगी तन्नैव तद्भावो वि-रुद्ध इति चतुर्थविकल्पार्थः। यत्र काले यत्र देशे यः प्रतियोगी तस्य तत्र तदानीमभावो विरुद्ध इति पश्चम-विकल्पार्थः । यद्वच्छेदेन यदा यत्र प्रतियोगी तद्व-च्छेदेनैव तदैव तस्यैवाभावी विरुद्ध इति षष्टविकल्पा-र्थः। सम्बन्धिन इति। सहकारिसमवधानं तावत्र सम्भवति, यत एकस्य सहकारिणः सहकार्यन्तरम-भावस्वरूपमेव, न च भावाभावयोः समवधानसम्भा-वनेत्यर्थः। समवधाने विरोधमाह । अभावेति । विरुद्ध्यत इति सम्बद्ध्यते । सहकारिणा यद्यभावः स्यात् तदा तदसमवधानं स्यात्, तदेव तु नाहित, न हि भावस्याप्यभावः, विरोधादित्यर्थः।) (१) भवतु वा भावस्य। प्यभावस्तथापि यदैव भावस्तदैव तद(२) भा-वो विरुद्ध इत्याह । तदैवति । अ(त्रा)भावप्रतियोगि-त्वं विरुद्धात इत्यनुषङ्गः। एवं परत्रापि । भवतु वा भावसमानकालीनोप्यभावः, तथापि यत्रैव भावस्त-बैव तद्भावः कथं स्वात , विरोधादित्वाह । तत्रैवे-ति। कालभेदेनैकदेशत्वसम्भवेऽपि यदा यत्र यत्स-न्वं(३) तदैव तस्य तत्रासन्वं विरुद्धमित्याह। उभय-

<sup>(</sup>१) कुण्डलीस्थं पाठान्तरं तृतीयादर्शपुस्तकेऽधिकं दृत्रयत इति कलि॰ मु॰ पुस्तके

<sup>ा</sup>टप्पथ्या स्थाचतम् । .... (२) भावस्याप्य--काले० मु० पु० पा०। (३) यदा तत्र तत्सत्त्वं--पुण० पु० पा०।

१८२

### आत्मतस्वविवेकः

#### कल्पलता ।

सहितमिति। येनावच्छेदेन प्रतियोगी(१) तेनैवाव च्छेदेन तदैव तत्रैव(२) तदभावो न सम्भवतीत्याह। तथैवेति॥

## न प्रथमः, अनम्युपगमात् ।

#### दीधितिः।

अनभ्युपगमादिति । निरन्तरोत्पाद(३)क्षणिकत्व(४)योर् सिद्ध्या संयोगस्य, धर्मिटिचित्वानुगत(५)प्रतीत्या चाभावस्या तिरिक्तस्य सिद्धेरिति भावः ॥

#### दीधितिटिप्पणी।

मूळे, अनभ्युपगमात्। स्वाभावस्वाभाव्यस्येति शेषः। एतदेवो पपादयति। निरन्तरेति। यदि निरन्तरोतपादः क्षणिकत्वं (च) सिद्धं स्यात् तदा तत्काळीनेनैव संयोगकार्य(६)निर्वाहेऽतिरिक्तसंयोगो न सिद्धोत्, न चैवम्। असिद्धोति संयोगस्यातिरिक्तत्वे हेतुः। प्रतीत्ये त्यभावस्यातिरिक्तत्वे हेतुः॥

#### कल्पलता

अनभ्युपगमादिति । सम्बन्ध्यन्तरमेव सम्बन्ध्य-न्तरस्याभाव इति नाभ्युपगम्यते, अधिकरणस्वभा-वश्चा(७)भावो न भवतीति(८) निषेत्स्यत एवेति भावः ॥ टिप्प

सत्का

त्य भ णिव

नभ

कार द्व

विस् यद्य तस्

7

<sup>(</sup>२) प्रतियोगं - कलि॰ मु॰ पु॰ पा॰। (२) तत्रैव -- कलि॰ मु॰ पु॰ पा॰।

<sup>(</sup>३) अनन्तरोत्पाद—कलि॰ मु॰ पु॰ पा॰। (४) चणिकत्वद्र—पुण॰ पु॰ पा॰।

<sup>(</sup>५) स्वरूपात्मकप्रतियोगित्वादेशिव तेन रूपेण तद्वृत्तित्वादिकमीप स्यादत आह । अतुर्गः तेति । इदमुभयात्मकत्वानिराकरणोपयोगि । अतिरिक्तस्योति । स्वस्य स्वाभावात्मकत्वाविरोधे स्र स्मिन् स्वं नास्तीति प्रत्ययस्यापि दुर्घटत्वमवसेयम् ।—गुणानन्दः ।

<sup>(</sup>६) संयोगन्यवहार-पा०२ पु०।(०) स्वरूपं चा-पुग्ग० पु० पा०।(८) भावो-पाठः।

# टिष्पणीसमळङ्कतदीधिति-कल्पळताख्यटीकाद्वयविभूषितः। १८३

# न द्वितीयः, सत्कार्यप्रतिषेधात(१)।

दीधितिः।

प्रागसत एव कार्यस्योत्पत्तेः प्रामाणिकतया त्वयापि सत्कार्यत्विनिषेधादित्याह । सत्कार्येति ॥ दीधितिटिपणी।

त्वया क्षणिकत्ववादिना॥

ìì.

इं

य

1.

1. त

नुग. **F4-**

पाउः।

कल्पलता ।

सत्कार्येति । अभावप्रतियोगित्वं भावस्य नास्ती त्यभ्युपगमे तव साङ्ख्यमतप्रवंशे(ऽप्य)पसिद्धान्तः क्ष-णिकत्वसाधन।विरोधोनुभवविरोधश्चेत्यर्थः ॥

ने तृतीयः, प्राक्षप्रध्वंसाभावयोभीवसमानकालत्वा-नभ्यूपगमात् ।

### दीधितिः ।

प्रागित्यादि । संयोगिनि संयोगस्य शागभावध्वंसयोः कालभेदेनैव वृत्युपगमात्, अत्यन्ताभावस्य चा(२)वच्छेदभेदेन वृत्तौ विरोधाभावादिति भावः ॥

दीधितिटिप्पणी ।

संयोगिनीति । चक्रसंयोगिनि दण्डे तदैव(३) चक्रसंयोगाभावो विरुद्धते इतीदशाभावः कः, प्राग्ध्वंसादिः, (स) संयोगादिकाले यद्यङ्गीकियते तदा विरोधो दातव्यः, न चेवम्। नाष्यत्यन्ताभावः, तस्याव्याप्यवृत्तितया विरोधाभावादित्यर्थः॥

कल्पलता ।

प्रागिति । प्रागभाव(प्र)ध्वंसयोः प्रतियोगिसमा-नकालत्वानुपपत्तावप्यत्यन्ताभावमादाय सहकार्य-

(३) तदैव दण्डे--पा० २ पु०।

<sup>(</sup>१) प्रतिक्षेपात्-पाठः । (२) न्यूनत्वमुद्धरित । अत्यन्ताभावस्य चेति । — गुणानन्दः ।

८४। 🚅 🚉 🗀 🧢 आत्मतत्त्वविवेकः 🖠

#### कल्पलता ।

समवधानसम्भवात् सहकारिप्रागभाव(प्र)ध्वंसाविष प्रतियोगिभिन्नकालावादाय तथा सम्भवादे(१)त्यर्थः॥

न चतुर्थः, स हि न तावत स्थितियौगपद्यनियमेन सम्बन्धिनोः, तदसिद्धेः । इत एव(२) तित्सद्धावितरे तराश्रयत्वम , नियमसिद्धौ हि विरोधासिद्धि (३)स्तात्सद्धौ च भेदे सित नियमसिद्धिरिति (४)। न चान्यतस्तित्स-

#### दींधितिः।

स दीति। सः विरोधः (५), सम्बन्धिनोरेकतर (सम्बन्धि)
सन्वकाल नैरन्तर्येणापरस्य सम्बन्धिना (६) ऽवश्यं सद्भितित्येव रूपेण नियमेन तःवन्न सिद्ध्यति (७), यतः तदसिद्धेः उक्तरूपः नियमसिद्धेः । इत एव विरोधादेव, नियमसिद्धौ उक्तरूपनि यमसिद्धौ, (तिसिद्धिः विरोधसिद्धिः, ) तिसद्धौ विरोधः सिद्धौ, भेदे सित सम्बन्धासम्बन्धलक्षणविरुद्धधमध्यासाद्धिमें भेदे सिद्धे सतीत्यर्थः । (एतावता ) चक्रके (ऽपि) परस्पराश्रय-

न चतुर्थ इत्यत्र हेतुः, स हीति, तश्चासङ्गतम्, अतो न सिद्धतीः त्यस्य पूरणेनाह। स इत्यादि। यत इति हिराव्दार्थकथनम्। अत्रव हेतुः, तदसिद्धरिति। विरोधसिद्धिः कथं(८) नियमसिद्धिकारिणीः त्यतो भेदे सतीत्युक्तम्, तथा च विरोधाश्चके(९)भिन्नः सम्बन्धो दण्डे च भिन्न एवेति नियमसिद्धिरिति?। चक्रकेरणीति। परस्पराः ब्दिः

टिप

त्वा<sup>ड</sup> त्वा

भा

त्त्रम

ननु सम्ब

योग भार गार

तत्त

ना

श्रय स्य ति

का वर क

गुव

णव

मु

<sup>(</sup>१) सम्भवादि-कलि॰ मु॰ पु॰ पा॰। सम्भवान्ने-पाठः।

<sup>(</sup>२) तदसिद्धेः। अत एव-पुगा॰ पु॰ पा॰।

<sup>(</sup>३) हि तिसिद्धि-पाठः । (४) सिद्धिः-पुणः पुः पाः

<sup>(</sup>५) मं चतुर्थ इति धमं निराकरोति । स विरोध इति ।—गुणानन्दः ।

<sup>् (</sup>६) नैरन्तर्थेनापरम्या—पुराव पुरु पारु ।

<sup>(</sup>७) तृतीयार्थस्य धर्मिण्यनन्वयात् पूरयति । सिद्धचतीति । हेतोर्स्थमाह । यत इति । नियमरूपस्यानुक्तत्वादाह । उक्तरूपेति । पुणानन्दः ।

<sup>(</sup>८) कथनं — इति सर्वत्र पाठः। (९) चक्रे दण्डे —पा० २ पुट।

टिप्पणीसमळङ्कतदीधिति-कल्पळताख्यटीकाद्वयविभूपितः । १८५

द्धः, तद्भावात, अनियतोषसर्पणापसर्पणकारणप्रयुक्त-त्वाच सम्बन्धासम्बन्धयोः। नापि विनाशस्याहेतुक-त्वादयं विरोघोऽर्थात सिद्धचित, तस्याप्यासिद्धेः । ध्रुव-भावित्वे तु वक्ष्यामः।

गपि

: 11

मेन

नरे.

न्द्री

स-

13.5

ध)-

यवं-

रूप.

ानि-

रोध-

द्विं

श्रय-

व्रती •

अञ्जैव

रेणीं इन्धो

परा

इति।

दीधितिः।

त्त्रमक्षतम्। मानान्तरा(१)क्षियमिसिद्धं(२)निराकरोति। न चेति। नतु प्रथमं सम्बद्धस्यासम्बद्धस्य वा पश्चात् कथमसम्बद्धत्वं सम्बद्धत्वं चेत्यत(३) आह । अनियतेति । अहेतुकत्वात् प्रति-योग्युत्तर(४)भाविहेत्वनपेक्ष(५)त्वात् । अर्थात् उत्परयनन्तरमेव भावानां नाजादेकस्य कालभेदेनापि सम्बन्धासम्बन्धा(६)यो-गात्। तस्य अहेतुकत्वस्य(७)। ननु यद्यस्य ध्रुवभावि(८) तत्तदुत्पत्त्यनन्तरमेव जायते, यथास्माकं समर्थस्य कार्यम्, भ-वतां च(९) द्रव्यादेः परिमाणादि, ध्रुवभावी च भावस्य वि-नाश इत्यतोऽर्थाद्विरोधः सत्स्यतीत्यत आह । श्रुवेति ॥

दीधितिटिप्पणी।

श्रयत्वस्य चक्रकत्वादिव्यापकत्वादित्यर्थः । नन्विति । प्रथमं सम्बद्धः स्य पश्चादसम्बद्धत्वं प्रथममसम्बद्धस्य वा कथं पश्चातसम्बद्धत्वमि ति सम्बन्धः। अर्थादित्यादि(१०)। भावस्य क्षणिकतया विभिन्न-कालेऽवृत्तौ कालभेदेन सम्वन्धासम्बन्धयोरेकत्रासम्भवात् सहान-वस्थानक्रपविरोधः सिद्ध इत्यर्थः । इत्यतोऽर्थादिति(११)। इदानीमु-क्तन्यायेन एकत्र सम्बन्धासम्बन्धयोविरोधः सेत्स्यतीत्यर्थः(१२)॥

<sup>(</sup>१) अञ्चवहितोपन्नान्तत्वात्तत्वात्तत्वं नियमपरमित्यवतारिकात्र्याजेनाह । मानान्तरादिति ।— गुणानन्दः। (२) सिद्धिं-कलि० मु० पु० पा०। (३) द्धत्वं वेत्यत—पुण० पु० पा०।

<sup>(</sup>४) अहेतुकत्वे सदातनत्वमसत्त्वं वा स्यादित्यत आह । प्रतियोगीति । प्रतियोग्यधिकर-णकारुध्वसाधिकरणक्षणोत्पत्तिकेत्यर्थः।−गुणानन्दः। (५) नपेचित−कठि० मु० पु० पा० ।

<sup>(</sup>६)सम्बन्धासम्बन्धवत्त्रा—पुण०पु०पा०।

<sup>(</sup> ७ ) विरोधपरत्वभ्रमनिरासायाह । अहेतुकत्वस्येति ।—गुणानन्दः । अहेतुत्वस्य-कलि० मु॰ पु॰ पा॰ । (८) ध्रुवेति प्रामाणिकत्वमूचनाय, भावीत्यनेनैव सामझस्यात् ।—गुणानन्दः ।

<sup>(</sup>९) भवतां वा—पुण० पु० पा०। (१०) अर्थादित्यादिमूलम् —पा०२ पु०।

<sup>(</sup>१२) इत्याहार्थादिति-इत्यादर्शपुरतके पाठ:। (१२) विरोधः। यस्यत्यर्थ:-इति सर्वत्र पाठः।

१८६

#### कल्पलता ।

तुक

च इ

तम् अव

भि

स हीति । सः विरोधः(१)। यदि सहकारिणोः(२) स्थितियौगपद्यनियमा भवेत् तदैक(३)सहकारिदेश सहकार्यन्तराभावो न भवेत्, स च नास्तीत्यर्थः। ननु प्रतियोगितद्भावयोः समानद्शास्वविरोधादेव स्थितियौगपद्यनियमः स्यादित्यत आह । इत एवं ति(४)। तदेव स्फ्राटयति(५)। नियमेति । तत्सिद्धौ विरोधसिडौ, भेदे सति क्षणभङ्गे सति, नियमसि बिरित्यर्थः । क्षणभङ्गे सति सहकारिणां तथोत्पादः नियमाद्यौगपद्यं सिद्ध्येत्, स एवाद्यापि न सिद्ध इति भावः(६)। ननु विरोधात्(७) स्थितियौगपयं मा सैत्सीत्(८), अन्यत एव क्रुतश्चित्प्रमाणात् सि खतु तदित्यत आह। न चेति। तद्भावादिति। प्रमाणान्तराभावादित्यर्थः। ननु(९) सहकारिणां यौ गपद्यमेव कथं न भवतीत्यत आह । अनियतेति(१०)। ननु ध्वंसस्य प्रतियोगिभिन्नं कारणं नास्ति, तथा च स्वोत्पत्त्यव्यवहितोत्तर च गाविष्वं सप्रतियोगित्वं क्षणिकत्वे सिद्धे पुञ्जात् पुञ्जात्पात्तिसिद्धावर्थादेव सहकारिणां स्थितियागपचनियमः संत्रयतीत्यत आह(११)। नापीति। तस्यापीति। विनाद्या(१२)हे-

<sup>(</sup>१) स हीति । विरोधे-कलि॰ मु॰ पु॰ पा॰। (२) सहकारिणा कलि॰ मु॰ पु॰ पा॰।

<sup>(</sup>३) तत्रैव-पा० २ पु०। (४) आह । अत एवेति-पुण० पु० पा०!

<sup>(</sup> ५ ) तदेव स्पष्टयति—पाठः । एतदेव स्पष्टयति-पुर्याः पुः पाः ।

<sup>(</sup>६) इत्पर्थः कलि० मु० पु० पा०। (७) विरोधादेव-कालि० मु० पु० पा०।

<sup>(</sup>८) पयमसेत्सीत्-पुण० पु॰ पा॰। (९) नन्व-पुण० पु॰ पा॰।

<sup>(</sup>१०) अनियन्तेति-पुण० पु०पा०। नियतेति-पा० २ पु०।

<sup>(</sup>११) इतीत्याह-कलिंव मु० पु० पा० । (१२) विनाशस्या-कलिंव मु० पु० पा०।

## टिप्पणीसमळङ्कतदीधिति-कल्पळताख्यटीकाद्वयविभूषितः।१८७

तुकत्वस्येत्पर्थः। ननु विनाशो भावानां ध्रुवभावी, तथा च कुतो हेत्वन्तरापेक्षेत्यत स्राह । ध्रुवभावित्व हाति ॥

नापि पञ्चमः, न हि तदैव(१) तत्रैव स एव स-हकार्यस्ति नास्ति चेत्यभ्युपगच्छामः।

दीधितिः।

# न हीत्यादिकं व्याप्यवृत्यभिषायेण(२) ॥

दीधितिटिपणी।

उत्तरप्रन्थे स च तेभ्योऽतिरिक्तोऽन्याप्यवृत्तिश्चेत्यपीति लिखि तम्, अत्र च सहकार्यस्तीति लिखनात् तत्रातिरिक्तापादनं सङ्गामि, अव्याप्यकृतित्वापादनमपि तदैव सङ्गतं यद्यत्र(३) व्याप्यकृतित्वाः भित्रायः स्यात, अत आह । ब्याप्यवृत्यभित्रायेणेति ॥

कल्पलता ।

# उभयसहितं वेति दूषयति । नापीति ॥

न्तु समत्रधानं नाम सहकारिणां धर्मः संयोगो भवद्भिरिष्यते, स च तेभ्यो( व्य)तिरिक्तोऽव्याप्यवृत्ति-श्चेत्यपि, तथा च स एव तदैव तत्रैवास्ति नास्ति चे-

दीधितिः ।

षष्ठमपि प्रतिबन्दिमुखेनानभ्युपगमादेव निरसितुमाशङ्कते । निविति(४)। इत्यपि(६), भविद्धिरिष्यते । नास्ति चेतीत्यस्या-

दीधितिटिपणी। प्रतिबन्दिमुखेनेति(६)। अयं भावः। प्रतिबन्द्यावादिनाप्रथमप

(१) तदेव-कलि॰ मु॰ पु॰ पा॰।

(२) एकस्यैव कालभेदेन रूपतदभाववत्त्वोपगमादाह । ज्याप्यवृत्तीति । --गुणानन्दः ।

(३) सङ्गतं इत्यत्र - इति सर्वत्र पाठः । (४) निवत्यादि-पुण् ० पु० पा०।

(५) इत्यपीत्यस्यार्थो -काले॰ मु॰ पु॰ पा॰। अपिकारदर्शनादनुषज्याह। इत्यपीति।-(६) प्रतिपन्नं सामध्येनिति—इति सर्वत्र पाठः ।

:(2)

देश

र्धः।

दिव एवं.

बद्धौ

सि

ाद-

संद

पद्यं सि

ति।

यो

0)1

नथा गेत्वं

दिव

यत १)हे-

o qro I

9101

यते

ल

रो

प्र

10

1

ति । अनितरेके स्थिरवादिनो व्यस्तान्यि बीजवारिधः रिणधामानि तान्येवेति तेभ्योऽपि कार्योत्पत्तिप्रसङ्गः । व्याप्यवृत्तित्वे च सर्वत रक्तादिविभ्रमः शब्दादिकार्योः त्पत्तिप्रसङ्गश्च(१) । तस्मादसंयुक्तेभ्योऽन्य एव संयुक्ति स्वभावाः परमाणवो जाता इत्येव ज्यायः । नैतदेवम् । क्षणिकपरमाणावप्यस्य(२) विरोधस्य दुर्वारत्वातः । तथा। हि । पूर्वदिगवास्थितः परमाणुर्धथा परिदगवस्थितेन परमाणुना पर(३)दिगवच्छेदेनावृतरूप उत्पन्नः, तथैव किं पूर्वदिगवच्छेदेनापि, न वा, उभयथा वा । आद्ये उभ-

### दीधितिः।

ग्रे(४) विरोध इति शेषः । सर्ववेति । तत्त(५) त्कार्योत्पत्तिनियाः मकानां महारजनभेर्यादिसंयोगानां सकलावयय(६) दिग्देशाद्य-वच्छेदेन दृत्तौ तत्तत्कार्याणामपि तथैवोत्पत्तिमसङ्गादित्यर्थः । परमाणवः क्षणिक(७) परमाणुपुञ्जक्षपा वारिवीजादयः कार्यवि-शेषसमर्था जाता इति । न वेति(८) । परदिग(९) वच्छेदेनाप्य-

(३) परमाणुनाऽपर-काले॰ मु॰ पु॰ पा॰।

<sup>(</sup>१) प्रसङ्गः- पुर्णः पुः पाः। (१) परमास्योरध्यस्य-पुर्णः पुः पाः।

<sup>(</sup> ४ ) त्यस्य पुण ९ पु॰ पा॰ । एतावता किमायातमित्यत आह । विरोध इतीति।-गुणानन्दः।

<sup>(</sup>५) सर्वत्रत्यस्य समवायेन देशभ्रमं निराकुर्वन् विभ्रमादिपदं कार्यान्तरस्याध्युपलक्षकर्तः या व्याच्छे । तत्तदिति ।-गुर्णानन्दः ।

<sup>(</sup>६) अवयवेति महारजनसंयोगाभित्रायेण । दिग्देशेति शब्दजनकसंयोगमधिकृत्य।-गुणानमः।

<sup>(</sup>७) असंयुक्तेभ्योऽन्ये स्थिरा एव परमाणवः सन्तु, नैतावता प्रकृतसिद्धिरत आह । ई णिकेति।-गुणानन्दः। (८) न चेति-किछ० मु० पु० पा०।

<sup>(</sup>९) न वेत्यस्य प्रतियोगिसाकाङ्कृतयाऽघिमदोषानुसारेण ।नेष्कृष्य तमाह । परिदिगिति

टिप्पणीसमळङ्कतदीधिति-कल्पळताख्यटीकाद्वयविभूषितः। १८९

यतोष्यनुपलब्धि १)प्रसङ्गः । द्वितीये तु उभयतोष्युप-लम्भापत्तिः(२)। तृतीये पुनः स एव(३) दुरात्मा वि-रोधः, स एव तेनैव तदै(४)वावृतोऽनावृतश्चेति । प्रकारभेद्मुपादायात्रिरोध इति चेत्, कः पुनरसौ । दिगन्तरावच्छेदः, यदि हि यद्दिगवच्छेदेनैव(५) संयुक्तस्त-दिगवच्छेदेनैवा(६)संयुक्तोपि, ततो विरोधः स्यात, इह तु नैत्रमिति चेत, हन्त संयोगसंयोगिनोर्भेदपक्षेऽपि यद्ययं सिद्धान्तवृत्तान्तः स्यात्, कीट्यो दोष इति(७)।

द्वीधितिः।

(८)नावृत(रूप) इसर्थः । उभयथा वेति । पर(९)दिगवच्छेदे-नाष्ट्रतक्ष्पः पूर्वदिगवच्छेदेन चानाष्ट्रतक्ष्य इत्यर्थः । पृच्छति(१०)। कः पुनिरिति। उत्तरयति । दिगन्तरेति ॥

दीधितिटिपणी ।

क्षेविरोधादेरद्शनकृतेनभदो इत्यातनमतेपी हश्विरोधप्रसङ्गात्मध्यप-अक्रपोत्पादकमादायैयविरोधित्वक्षतेः तचसहानवस्थानमित्या-दिनाअभ्युपगमवादेचविरोधेनयौगपद्यापाद्नक्षणिकतयैवपर्यवस-त्नात्(११)॥

अत्र ययपि द्वितीय इत्यादिना वक्ष्यमाणदेषि उभयत इति व्यर्थम्, परिदगवच्छेदेनापीत्यस्थव प्र-कृतत्वात्, तथापि दृष्टान्तार्थे पूर्वदिगवच्छेदोपप्रह इति ध्येयम्।-गुणानन्दः। (१) तुपलम्भ-पाठः। (२) पत्तै:-पुण० पु० पा०।

- · (३) तृतीये तु—पाठः। (४) तम्—पुग० पु० पा०। (५) वच्छेदन—पुण० पु० पा०। (६) बच्छेदेना - पुण० पु० पा०।
- (७) दोब:-पुण० पु० पा०। (८) च्छेदेनापि-पुण० पु० पा०। (९) उभयथा वेत्यस्योभयदिगवच्छेदेनावृतपरत्वे पूर्वस्मादभेदः, अनावृतपरत्वे तु द्विती-
- यात, न वाऽग्रिमदोषसङ्गतिरत त्र्राह । परेत्यादि।-गुणानन्दः । ( १० ) फिक्ककाव्यवच्छेदमवतारिकाच्याजेन स्फुटयति । पृच्छतीस्यादि ।-गुणानन्दः ।
- ( ११ ) इयं पङ्क्तिन्यार्कुल।चरा पुस्तकद्वयेपि ।

रिदिगिति ।

रेध-

F: 1

यों-

क्त-

म्।

था-

पर-

किं

रभ-

नेया-

शाद्य-

र्थः।

र्थवि.

[[दय-

जानन्दः।

ालक्षकत-

**प्रणान**न्दः।

ह। इं

#### कल्पलता ।

एतावता प्रचटकेन सहकारिसमवधानासमवधाः नाधीने करणाकरणे इति यदुक्तं तत्समाहितम्, तथैवे-तिसहितं चेति षष्ठं(१) पक्षं परप्रतिबन्दिमुखेन समा-धित्सुः प्रतिबान्दि(न)मुत्थापियतुं पीठं(२) रचयाति। निन्वति। न हि तत्रैव तदैव(३) स एवास्ति नास्ति चेत्यभ्युपगच्छाम इति यदुक्तम् , तत्संयोगशब्द(४)-ज्ञानादावभ्युपगमेन तवापसिद्धान्त इति पूर्वपक्षिणो-भिसन्धिः। तेभ्य इति । सहकारिभ्य इत्यर्थः । इत्य-पीत्यतो(५) भवाद्गिरिष्यते इत्यनुषद्गः । नाहित चेति। अतो विरोध इति शेषः । तवापासिद्धान्त इति वा शेषः(६)। व्यस्तान्यपीति । विश्वकालितान्यपी(७)-त्यर्थः। रक्तादीति । अरक्तेऽपि भागे महारजनसंघीः गस्य व्याप्यवृत्तितया(८) रक्तभी(९)प्रसङ्ग इत्यर्थः । भेगीकाशसंयोगस्य च सकलाकाशवृत्तितया सर्वत्र शब्दोत्पात्तिप्रसङ्गः, विश्वकार्याणामसमवाधिदेशानुरोः धित्वात् । आदिपदेन सुखदुःखादिसङ्गहः(१०) । स्व-सिद्धान्तानुसारेणोपसंहरति । तस्मादिति । यद्वा, तः स्मादिति । अतिरिक्तसंयोगपचे विरोधादुक्ता(११) दित्यर्थः । संयुक्तस्वभावा इति । अविरलदेशेनोत्पर न्नाः(१२) क्षणिकपरमाणव एव तथोत्पादाद् घटपः

<sup>(</sup>१) बेति पूर्व-पाठः। (२) पीठमा-पा०२ पु०।

<sup>(</sup>३) तदेव तेत्रव-कलि॰ मु॰ पु॰ पा॰। (४) तत्संयोगे शब्दे-कालि॰ मु॰ पु॰ पा॰।

<sup>(</sup>५) इत्यतोषीत्यतो—पा० २ पु०। (६) इत्यतुषङ्गः।—कलि० पु० पु० पा०।

<sup>(</sup>७) विशकलितानी-पुणव पुरुपार । (८) संयोगस्य सर्ववृत्ति तया-पाठः।

<sup>(</sup>९) रक्तत्व- पाठः। (२०) सुखदुःखादिपारिम्रहः-पुण० पु० पा०।

<sup>(</sup>११) पचे उक्तादिरोधा-पुण० पु० पा०। (१२) सत्रा∹कालि० मु० पु० पा०।

टिप्पणीसमळङ्कतदीधिति-कल्पळताख्यटीकाद्वयविभूषितः।१९१

11.

वे-

11-

ने

स्त

8)-

गो-

य-

ने।

वा

9)-

यो-

वित्र

रो

्व-

त-

2).

त्प-

d.

101

01

टादिभावमापन्ना इत्पर्थः। अश्य विरोधस्येति। आवृ-तानावृतरक्तारक्तादिविरोधस्येत्यर्थः। आद्य इति । उभयदिगवच्छेदेना(ना)वृतत्व(१) इत्पर्थः । द्वितीय इति । उभयदिगवच्छेदेनानावृतत्व इत्पर्थः । तृतीय इति(२)। कचिदावृतः कचिद्नावृत उत्पन्न इत्य-चेत्पर्थः । विरोधमाह । स एवेति(३) । कः(४) पुनर-साविति प्रश्नः । दिगन्तरावच्छेदेन(५) इत्युत्तरम् । अ-विरोधमेवोपपाद्यति। यदि हीति(६)। अयं सिद्धा-न्तवृत्तान्त इति । अञ्चलावच्छेदेन महारजनसंयोगे-ऽपि दंशावच्छेदेन तद्भावात्र सर्वत्र रक्त(वि)भ्रम इत्यर्थः । एतावता तथैवेतिसहितं वेति(७) षष्टः पक्षोऽभ्युपगमेन(८) निरस्त इति सिद्धं सहकारिसम-वधानासमवधानप्रयुक्ते करणाकरणे एकस्यामेव व्य-क्ताचिति॥

एतेन व्यतिरेकपक्षोऽपि निरस्तः।

दीधितिः।

एतेन व्याप्तिविरहेण । व्यतिरेकपक्षः यत् क्रमयौगपद्यर-दीधितिहिष्पणी ।

एतेनेत्यादिना क्षणिकत्वसत्त्वयोव्यतिरेकव्याप्तिदृषणे क्रमादि-

<sup>(</sup>२) द्वितीय इति-कालि० मु० पु० पा०। (१) च्छेदेन तत्त्व-पा० २ पु०।

<sup>(</sup>३) उत्पन्न इत्यर्थः-कालि० मु० पु० पा०।

<sup>(</sup> ४ ) कश्च—कलि० मु० पु० पा० । प्रकारभेदेत्यादि इह तु नैवमित्यन्तेनैकः पूर्वपक्षप्रन्थः ।

कः-पुण० पु० पा०। (५) दिगन्तरावच्छेद इति तु मूलप्रतीकपर्यालोचने युक्तमिव प्रतिभाति ।

<sup>(</sup>६) इत्युत्तरम्। --कलि॰ मु॰ पु॰ पा॰। (७) सहितत्वेति - पुण॰ पु॰ पा॰।

<sup>(</sup>८) भ्युपगमनियमेन -पा० २ पु०। अनभ्युपगमेनेति तु युक्तम्।

ि

अन

नां

सा

सि

चर

BIE

धन

त्वा

सर

परः

त्वर

तश

ष्य कर

न्त

(:

दत

(

१९२

### दीधितिः।

हितं तदसत्, यथा शशविषाणम्, क्रमयौगपद्यरहितश्च स्थिरो भाव इति स्थिराणां सन्वव्यतिरेकसाधनम्॥

### दीधितिटिपणी।

विपर्ययहेतोर ग्रहणेऽसङ्गतिः स्यात्, क्षणिकत्वाभावस्यैव हेतृतया तदु पन्यासस्यैवोचितत्वात्, एतदुपन्यासस्याप्रस्तुतत्वात्, अतः क्षमा दिविरहमेव हेत्कृत्य सङ्गमयति । व्यतिरेकेति । न चैतदप्रस्तुतम्, एवं पूर्वापरा(न)ङ्गं, कुतः, सत्त्वाश्रये हि क्षणिकत्वं साधितम्, इदानीं स्थिरतया पूर्वाङ्गीकृतेषु सत्त्वाभावसाधनस्योचितत्वात् । क्रमयौग् पद्यरहितमिति । क्रमेण कारित्वस्य तत्र युगपत् सह कार्यकारित्वस्य च अन्यतरहेत्वभावोऽत्र हेतुः प्रत्येकस्य सामध्येपि उभयस्य मुलोक्त-त्वादुक्तः, मूले तद्वत्वानुरोधादुक्तम ?॥

### कल्पलता ।

एतेनेति । सत्त्वक्षणिकत्वयोरन्वयव्याप्तिभङ्गेनेः त्यर्थः। यन्न क्षणिकं तन्न सत्, यथा दाद्याविषाणः मिति व्यतिरेकव्याप्तिस्त्वया वाच्या, केवलान्वयिनोः ऽनभ्युपगमात्, व्यतिरेकव्याप्तिश्चान्वयव्याप्तिव्याप्ता, सा चेन्नास्ति, तदा व्यतिरेकव्याप्तिरपि नास्तीः ति भावः॥

अधिकश्च तत्राश्रयहेतुदृष्टान्तसिद्धौ प्रमाणाभावः,

### दीधितिः।

आश्रयः(१) पक्षः स्थिरो भावः, तस्यासिद्धः, तत्स्वरू-पर्य परेण(२) प्रामाणिकत्वानभ्युपगमात्, य(त त)द्व(३)क्ष्यति,

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

<sup>(</sup>१) आश्रयेण हेतोः सामानाधिकरण्यश्रमं निराकरोति । पश्च इति । —गुणानन्दः ।

<sup>(</sup>२) स्वनये तस्य प्रामाणिकत्वादाहं । परेणाते । —गुणानन्दः ।

<sup>(</sup>३) पश्चपदस्य स्थिरभावपरत्वे बोधकमाह । यद्दश्यतीति। अत्र स्थिर इति भावेध्यति प्रकृतोपष्टम्भकम्।—गुणानन्दः।

टिप्पणीसमळङ्कतदीधिति-कल्पळताख्यटीकाद्वयविभूषितः। १९३

# अवस्तुनि प्रमाणाप्रवृत्तेः, प्रमाणप्रवृत्तावलीकत्वानुप-

### दीधितिः।

न हि विरोधसहस्रेणापीत्यादि, तद्विशेषणस्या(१)सत्त्वलक्षणस्य साध्यस्याप्रसिद्ध्या च । हेत्वसिद्धिः हेतोः क्रमादिविरहस्याप्र-सिद्धिः, सति त्वया तदनभ्युपगमात्, असतः(२) प्रमाणागो चरत्वात्, पक्षस्य(३) हेतोश्चाप्रसिद्ध्या पक्षधर्मत्वासिद्धिश्च । इ. ष्टान्तासिद्धिः दृष्टान्तस्य अलीकस्याप्रसिद्धिः, तस्य साध्य(४)सा-धनयोश्रापसिद्ध्या (च) तत्र तदुभयक्त्वाप्रतीतिः(५)। अलीक-त्वा(६)न्नास्त्येवासति पक्षादौ प्रमाणम्, अनुपानं पुनर-सत्त्व्यात्यैव व्यवहारवत् प्रवर्तते(७), अथ व्यवहारोपि

### दीधितिटिपणी ।

नैयायिकमते सिद्धत्वादाह । परेणेति । बौद्धेनेत्यर्थः । यद्रश्यति, परमतेनेति शेषः, अन्यथा नैयायिकमतेन न हीत्युक्तावसङ्गतं स्यात्, स्थिरे नैयायिकैः प्रत्यक्षाङ्गीकार।त्, एवं च मूळे दर्शायेतुमित्यनन्तरं त्वयंति शेषः। पक्षासिद्धिरित्यत्र हेत्वन्तरमण्याहः। तद्विशेषणस्येति। तथा च सन्दिग्धसाध्यधर्मिणः पक्षस्यात्रोभयथाऽसिद्धिः, विशे-ध्याभावात, साध्यरूपविशेषणाभावाच्च, एवं चांच हेतुः प्रामाणि-कत्वानभ्युपगमादिति, द्वितीये हेतुस्तद्विशेषणस्यति । तस्य दृष्टा न्तस्य । व्यवहारवदिति । यथाऽलीके व्यवहारः प्रवर्तते तद्वद्गुमा-

सो

ादुः

मा म्,

ानीं

गि.

स्य

क्त-

ने•

η-

ì.

۲,

Ì-

पति

<sup>(</sup>१) साध्याप्रसिद्धेरनुक्तत्वा न्यूनतामाशङ्कच परिहरति । तार्द्वशेषणस्येति । अप्रसिद्धा चेत्यत्राश्रयामिद्धिरिति पागुक्तमनुषज्यते । —गुणानन्दः ।

<sup>(</sup>२) असतक्च - पुण० पु० पा०।

<sup>(</sup>३) ननु साध्यस्याप्रसिद्धावापे यथाऽप्रसिद्धसाध्यको ध्यतिरेकी, तथा हेत्वप्रसिद्धावापे स्या-दत आह । पक्षस्येत्यादि ।--गुणानन्दः ।

<sup>(</sup>४) तस्य माध्य—कालि॰ मु० पु॰ पा॰।

<sup>(</sup> ५ ) प्रतीतिश्र—पुण० पु० पा०। तत्र, दृष्टान्तत्वनाभिमते श्रश्चिषाणादैः । ( ६ ) प्रतिबन्दिमात्रस्य प्रकृत।तुपपादकत्वादाह । अलीकत्वादिति ।--गुणानन्दः ।

<sup>(</sup> ७ ) त्व्यात्येव प्रवर्तते व्यवहारवत् —पुण ० पु० पा० । असति प्रमाणाभाव इतिवचनवादित्यर्थः ।

पत्तेः । एवं तर्ह्य(१)व्यवहारे स्ववचनविरोधः स्थानिति चेत, तत किं(२) स्ववचनविरोधेन तेषु प्रमाण-मुपदर्शितं भवेत(३), व्यवहारिनिषेधव्यवहारोपि(४) वा खण्डितः (स्यात्)(५), अप्रामाणिकोऽयं(६) व्यवहारो-ऽवदयाभ्युपगन्तव्य इति वा भवेत् ।

ष

₹

व

ए

₹

रं

च

ŕ

E

10

4

वि

भ

ये

### दीधितिः।

प्रमाणाधीन एव,तत्राहः। एवं तहींति। स्ववचनम् अससा(७) श्रयादी प्रमाणाभाव इति वचनम्। व्यवहारीति। तेष्वित्य(८) नुषज्यते॥

### दीधितिटिप्पणी।

नमपि भविष्यतीति भावः। प्रमाणाधीन एवः त्वया उच्यत इति शेषः॥

### कल्पलता ।

अधिक इति । अन्वयव्याप्त्यपेक्षयात्र बहुनि द् षणानीत्यर्थः । तान्येवाह । आश्रयति । आश्रयपदं साध्याभावपरम्, तदाश्चित्य व्यतिरेकव्याप्तिप्रवृत्तेः,

( ६ ) अप्रामाणिकोपि—पुण० पु० पा० । अभामाणिक इत्यस्य प्रमाणाविषयगोचर इत्यर्थः । ( ७ ) स्वपदस्य बौद्धपरत्वे इष्टापत्तराह । असतीत्यादि ।—गुणानन्दः ।

(८) विषयाकाङ्कायामाह । तेष्ट्रिति । मीलञ्यवहारिनेषेधन्यवहारपदं चासत्याश्रयादी प्रमाणाभाव इतिवचनपरिमत्यवधेयम्। एवमग्रेषि यथायथमवसेयम्। गुणानन्दः ।

<sup>(</sup>१) नतु साध्यज्ञानमात्रं तद्भातिरेकप्रहीपयिकं, न तु साध्यप्रमा, शश्यूत्रं नास्तीति व्यव-हारात, अन्यथा न तत्र व्यवहार इत्यपि वचनं व्याहतम्, अस्यैव व्यवहारस्य सन्त्वात, तथा चा-भयादौ प्रमाणाप्रवृत्तावि नोक्तदोव इत्याह । एवं तहीति । —भगीरथठवकुरः ।

<sup>(</sup>२) तत किमिति। न हि तत्र व्यवहारः प्रामाणिकः सम्भवति, अलीकानामकारणत्या प्रत्यक्षाविषयत्वात, व्यातिप्राहकतादात्म्यतदुत्पत्त्योरभावेऽनुमानासम्भवादित्यर्थः ।—भगीरथः ठक्कुरः। (३) भवति—काले० मु० पु० पा०। (४) व्यवहारो-काले० मु० पु० पा०।

<sup>(</sup>५) व्यवहारिनिषेभोति । प्रवस्तुविषयकस्य व्यवहार्रस्य यो निषेधरूपो व्यवहारः सोऽपि । खिराउतः, तथा च व्यवहारिनिषेभोपि तत्र न कर्तव्य इत्यर्थः।—भगीरथठवकुरः।

### टिप्पणीसमलङ्कतद्शिधिति-कल्पलताख्यदीकाद्ययविभूपितः। १९५

कल्पलता ।

हेतुपदं साधनाभावपरम्, तद्विपर्ययस्य हेतुत्वोपग-भात, दष्टान्तपदं स्फुटार्थमेव, तथा च न(१) शशावि-षाणादौ साध्याभावो न(२) साधनाभावो न वा ज्ञाजा-विषाणादि प्रमाण(३)गम्यमित्यर्थः । यहा अक्षणिकः मसंत्, क्रमयौगपद्याभ्यामधिकियारहितत्वात्, कूर्म-रोमवदित्याश्रयासिद्धिः, सन्देहसिषाधिषयोरभाः वात् । अत एव हेत्वसिद्धिः, व्याप्तिपचधमताविशि-ष्टस्येच हेतुत्वात्(४)। एवं तहींति। प्रमाणसाध्य(५) एव व्यवहारस्तदेत्यर्थः, तथा च ज्ञानमात्रं व्यवहा-राङ्गं, न'तु प्रमैवेति भावः। अलीके कोऽपि व्यवहाः रो न सम्भवतीति वदतस्तव स्ववचनविरोधः, अस्यै-व(६) व्यवहारस्याभ्युपगमादित्याह । स्ववचनेति । तिकामिति । प्रमाणाधीन एव व्यवहारः, त्वया च व्यवहारनिषेधव्यवहारः(७) क्रियते, तन्नृनं(८) शश-विषाणाद्यपि प्रामाणिकमित्यायातमित्यर्थः । व्यव-हारनिषेधेति। प्रमाणमन्तरेण(९) व्यवहारनिषेधव्य-वहारोऽप्ययमनुषपन्न इत्यर्थः। अप्रामाणिकोऽपीति। अप्रामाणिकोऽपि व्यवहारश्चेत् त्वया(१०) नैष्टव्य(११)-स्तदा तव(१२) स्ववचनविरोधो भवेदित्यर्थः॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

स्याः

नाण-) वा

।रो-

(0)

(6).

ोषः॥

दू. पदं

व्यव-

तः,

एतया

तिस्थ-। तोऽपि

र्भः ।

4

यादी

<sup>(</sup>१) तथा च—कलि० मु० पु० पा०। (१) साध्यामावे - पुरा० पु० पा०।

<sup>(</sup>३) प्रमाणगण —कलि० मु० पु० पा०। (४) अञ्चणिकत्वरूपसाध्याप्र सिद्धा पश्च-विशेषणसंशयासिषाययिषायमावादाश्रयासिद्धिः, अत एव हेत्वभावः, व्यावपञ्चधर्मस्यैव हेतुत्वादिति भावः । उपलञ्चणं चैततः । दृष्टान्तासिद्धिरप्यत एव, साध्याप्रसिध्या साध्याभावक्यापकाभावप्रति-योगित्वप्रहस्थलाभावादित्यप्यूद्धम् । (६) प्रमाणे साध्य—पुण० पु० पा० ।

<sup>(</sup>६) विरोधः, तस्यैव —पुण० पु० पा०। (७) निषधः यवहारश्च-पुण० पु० पा०।

<sup>(</sup>८) तन्मूलं-पुण० पु० पा०। (९) प्रमाखान्तरेण-पा० २ पु०।

<sup>(</sup>१०) व्यवहारस्त्वया-पा०२ पु०।(११) नेष्टव्य-काले० मु०पु०पा०।(१२) स्तदा-पा०२पु०।

### आत्मतत्त्वाचिचेकः

न तावत प्रथमः, न हि विरोधसहस्रेणापि स्थिरे तस्य क्रमादिविरहे वा शशशूङ्गे वा प्रत्यक्षमनुमानं वा दर्शियतुं शक्यम, तथात्वे वा कृतं भौतकलहेन।

### दीधिति:।

बाशशुक्ते वेति । तस्य क्रमादिविरहे, असन्वे चं(१)त्यपि द्रष्ट्रव्यम् । तथात्वे वेति। प्रमाणप्रदृत्तावसन्वानुपपत्तेरिति भावः॥ दीधितिटिप्पणी।

द्रष्टव्यमिति । परन्त्वसन्वक्रपसाध्यं पक्षे न दार्शतम्, पक्षे साध्यः प्रसिद्धेरनङ्गत्वादिति॥

#### कल्पलता ।

अक्षणिकमसत्, कमयौगपद्यरहितत्वात्, कूर्म-रोमवदित्यनुमाने पक्ष(२)साध्यहेतुदृष्टान्तेषु प्रमाणाः नुपपत्तिमाह। न हीति । इन्द्रियसन्निकवीभावात् प्रत्यक्षानुपपत्तिः, व्याप्त्यभावा(३)द्नुमानानुपपत्ति-रिति भावः । तथात्व इति(४)। प्रमाणोपद्दीने इः त्यर्थः। भौतः बर्बरः, भूताविष्टो वा॥

हितीयस्तिवष्यत(५) एव प्रामाणिकै: । अवचनमेव तर्हि तत्र(६) प्राप्तम्, किं कुमों यत्र वचनं सर्वथैवानु पन्नं तत्रा-

### दीधितिः।

अवचनमेवेति । तथा चामतिभेति भावः । उत्तराहे उत्तः दीधितिहिपणी ।

मुले अलीके व्यवहारस्य निषेधव्यवहारोपि नास्तीति स्व-

- (१) न्यूनतां परिहरति । असत्त्वे चेति । (१) दित्यनुमानपचे -पा० २ पु० ।
- (३) व्याप्तिप्रहाभावात्-पुण० पु० पा०। (४) तथात्वे वेति—कलि० मु० पु० पा०।
- (६) द्वितीयं विष्यत—पाठः। (६) तर्हि-कालिव मु॰ पुंव पाव।

टिप्पणीसमळङ्कृतदीधिति-कल्पळताख्यटीकाद्ययविभृषितः। १९७

वचनमेव श्रेयः, त्वमि परि(१)भावय तावत्, निष्प्रमा-णके(२)ऽर्थे मूकवावदूकयोः कतरः श्रेयान्(३)।

स्थिरं

ां वा

त्यपि

वः ॥

गध्य-

र्भ-

णा-

गत्

त्त-

इ.

नहिं

71-

त्त-

₹व-

दीधितिः।

राप्रतिपात्तिरपतिभा, न चेद्युत्तराईपित्याह । त्वमपीति ॥

मते(४) उच्यते । तदुक्तम्, अत्र सचेतनानां मूकतेव शरणमिति भावः ?॥

कल्पलता ।

ब्रितीयस्त्विति । व्यवहाराभाव(५)व्यवहारखः ण्डनपक्ष इत्यर्थः । अप्रतिभानिग्रह(स्थान)मुद्भावः यति । अवचनमेव तर्हीति । निरनुयोज्यानु(६)योगः माह सिद्धान्ती, किं कुर्म इति। उत्तराहें उत्तराप्रतिपत्तिः रप्रतिभा, इदं तूत्तराहमेव न(७) भवतीति नाप्रतिभेः ति भावः(८)। (ए)तदेवाह । त्वमपीति ।(९) अवचनमेः वात्र(१०) श्रेय इत्यर्थः । निष्प्रमाणक(११) इति। वचन-स्यापि(१२) मूलभूतप्रमाणसापेक्षत्वादिति भावः(१३)॥

# एवं(१४) विदुषापि भवता न मूकी भूय स्थितम् ,

- (१) श्रेयः, स्वयमपि वि—पाठः। (२) त्रिध्यामाणिके—कालै॰ मु॰ पु॰ पा॰।
- (३) कतरः प्रामाणिक इति —पुण० पु० पा०। (४) नास्तीति त्वया-पा० २ पु०।
- ( ५ ) व्यवहाराभावः ।—कलि॰ मु॰ पु॰ पा॰ । व्यवहाराभावाभाव-पा॰ २ पु॰ ।
- (६) निरतु—कालि॰ मु॰ पु॰ पा॰। (७) मेव-कालि॰ मु॰ पु॰ पा०।
  - (८) न वा त्वया साधनं किञ्चिदुक्तं यत्रातुनरादप्रतिभा स्यादित्यपि बोध्यम् ।
  - (९) भाव: 1-पा० २ पु० ।
- (१०) मेव-पुण ॰ पु॰ पा०। (११) निः नामाणिक-कलि॰ मु॰ पु॰ पा०।
- ( १२ ) इति । स्ववचनस्यावि —पुण० पु० पा० । इति । अवचनस्यापि-पा० २ पु० ।
- (१३) वचनहेतुविवक्षाकारणीभूतत्रमाणसापेक्षत्वादिति भाव:।
- ( १४ ) नतु नावस्तुनि कस्पचिद्धमस्य विधिनिषेध्व्यवहाराविति जानतापि तत्र व्यवहारो नि-षिध्यते, न तु मूक्तत्वमालम्ब्यत इत्याह । एवामिति । —भगीरथठक्कुरः ।

### अात्मतस्वविवेकः

अपि तु व्यवहारः प्रतिषिद्ध एवासती(१)ति चेत, सत्यम्। यथा(२) अप्रामाणिकः स्ववचनविरुद्धोऽथों मा प्रसाङ्की-दिति मन्यमानेन त्वया च(३) अप्रामाणिक व्यवहारः स्वीकृतः, तथास्माभिरपि प्रमाणचिन्तायाम-

### दीधितिः ।

यथेति । अमामाणिकः ममाणाविषयः, स्व(४)वचनविरु द्धः असति पक्षद्वष्टान्तादौ प्रमाणाभावेऽप्यसन्ख्यासैवानुमानं पवर्तत इतिवचनविरुद्धः अर्थः असति(५) व्यवहारितिषेपस्त्यः अनामाणिकः नमाणामूलकः नमाणाविषयार्थको वा, व्यवहारः असति शशश्रुङ्गादौ क्रमादिविरहासस्वादिव्यवहारः,प्रमाणचिन्ताः दीधितिटिपणी।

स्ववचनेति । असतीत्यादिना व्यवहारवदिति दृष्टान्तं कृत्वा वचनमुक्तं तद्दष्टान्ताविरुद्धत्वाद्यवहारानिषेधस्ताद्धि(६)रुद्ध इत्यर्थः । व्यवहारस्य शब्दप्रयोगरूपतया तस्य श्रोत्रजन्यप्रमाविषयत्वमस्त्ये॰ वेत्यतोऽर्थमाह । प्रमाणामूळक इत्यादि । इदानीं न विद्यते प्रामा णिको(७) यत्रेति च्युत्पत्त्या शब्दत एवार्थमाह । प्रमाणाविषयार्थको वति । क्रमादिविरहस्यासत्त्वस्य च व्यवहारः । तथाव्यवहारास्वी

3.

5

7

53

ये

<sup>(</sup>१) असति प्रमाणं नास्तीत्युक्तम् ।

<sup>(</sup>२) यथेति। सामर्थ्यनिवृत्तिव्यवहारिवषेधः स्ववचनविरोधादेवाप्रामाणिकोऽर्थः, (असन्) शश-शृङ्गादिस्तत्र निषेधव्यवहाराकरणे सोऽस्तीति श्रान्तिरूपा प्रसन्तिः सा माध्दित्यभिमानायथा तत्रा-नुमित्यर्थमप्रामाणिक एव व्यवहारः स्वीकृतस्तथा प्रमाभूतायामनुमितौ प्रमारूप एव लिङ्गपरामर्शः करणिमिति शिष्यशिचाये स्ववचनिवरोधोऽङ्गीकृतः, न चैवं साध्यसिद्धिः स्यादाश्रयासिद्धादेस्तादव-स्थ्यादित्यर्थः।-भगीरथठक्कुरः। (३) मन्यमानेन भवता-पुण० पु० पा०।

<sup>(</sup>४) स्वस्य बौद्धस्य यद्रचनम् । तत् स्पष्टयति । असतीति । —गुणानन्दः ।

<sup>(</sup>५) तद्विरुद्धो नैयायिकाभ्युपगतः, तमाह । असतीति । अत्र व्यवहारः करणव्युत्पत्त्या अनुमानम्, न्यायात्मको वा शब्दः । तथा व्यवहारस्य स्वरूपतः प्रमाणविषयत्वादाह । प्रमाणा-मूलक इति । शब्दमात्रगोचरप्रमाणस्यात्र मूलत्वात् सामान्यप्रतिषेधासम्भव इत्यनुशयादाह । प्र-माणाविषयेति ।-गुणानन्दः । (६) वचनमुक्तं तादृशान्नत्याविरुद्धत्वादेश्यवहारस्तु-पा० २ पु०।

<sup>(</sup> ७ ) प्रामाणिकोऽथी-पा० २ पु०।

टिप्पणीसमलङ्कृतदीधिति-कल्पलताख्यटीकाद्वयविभृपितः।१९९

## प्रामाणिको व्यवहारो मा प्रसाङ्कीदिति मन्यमानैरप्रामाणिक

म्।

ङ्घी-

नात

ास-

वेक-

पानं

इव:

ार:

ar.

त्वा

: 1

त्ये

मा

को

वी

शश-

तत्रा-मर्शः

दव-

त्या

णा-

कल्पलता।

याम् असदादौ(१) प्रमाणं किमिति चिन्तायाम् व्यव-हारः असति क्रमादिविरहादिव्यवहारः । अप्रामाणिक इति । प्रकृते विरोधस्यासद्घटितःवादसति प्रमाणाभावाद्विरोधोष्यप्रामा-णिक इत्यर्थः । केचित्तु(२) स्वोपदिर्शितसन्वक्षाणिकत्वव्याप्तिवि-रोधिनोऽक्षाणिकसन्त्वस्य निराकरणाय क्षणिकत्वव्याष्ट्रस्या स-न्वव्याद्यत्तिरप्रामाणिकी यथा त्वया व्यवहिषते, तथास्माभिरपि क्षणिकत्वे प्रमाणचिन्तायां(३) त्वदुपदिर्शितस्य श्रावश्वकादौ व्य-तिरेकव्यबहारस्य निराकरणाय शिष्यादय एवं बोध्यन्त इयर्थ इत्याहुः । परे तु(४) यत्र व्यवहारिनपेथे स्ववचनविरोधः वीधितिदिप्पणी।

कार व्यवहार विषय(त्व) निषेधक्षे पार्थों ऽत्रसक्तो भवितुं नाहितीति मूळ भावः । व्यवहार इत्यादि । तथा च इत्यमिक्तिभयेन भवता याद्दरा-व्यवहारः स्वीकृतः, मया तद्यवहारस्यैव प्रसक्तिभयेन स्ववचनवि-रोधः स्वीकृत इत्यर्थः । एतेन व्यतिरेकपक्ष इत्यादेः क्षणिकत्वसत्त्व-याद्यतिरेकव्यादेव्यां व्यात्वां मतमाह । केचित्विति । स्वोपदार्शिते त्यादि स्ववचनविरुद्ध इत्यस्यार्थकथनम् । व्यतिरेकव्यवहारस्य (व्यतिरेकव्यवहारस्य । ) परे त्विति । अलीके स्ववचनविरुद्धे त्येतत्पदस्यार्थं वहुनीह्या सङ्गमयति । यत्रति । अलीके व्यवहारामा वस्त्वयापि स्वीक्रियत इति कृत्या तत्र त्वयापि व्यवहारनिषेधात्

(२) केचिदित्यरुचिवीजं तु व्यवहारः स्वीक्रियत इत्यस्योदचरता, शिष्यादयो वा कथं बो-ध्यन्ते, असित प्रमाणापवृत्तेरित्यादि ।—गुणानन्दः ।

<sup>(</sup>१) असदादाविति । व्यवहारविषयत्वस्य प्रमाविषयत्वव्याप्यत्वव्यवस्थापन इत्यर्थः। की-दृशो व्यवहारः, नमाह । असतीत्यादि । मा प्रसाङ्कीदित्यस्य च प्रमाणतयेत्यादिः, तथा चास्य व्यवहारस्य प्रमाणत्वव्यवहारो मा प्रसाङ्कीदिति फलति । प्रकृत इति । तथा चोक्तप्रयोजनानिष्यत्त-येऽर्थश्चर्य एव शब्दो मया प्रयुज्यत इति पर्यवितिमिति भावः।—गुणानन्दः।

<sup>(</sup>३) क्षणिकत्वेऽप्रमाणिचन्तायां --किल् मु०पु० पा०। चणिकत्वे प्रामाणिकत्वाचि-न्तायां —पुण०पु० पा०। (४) भगीरथठक्कुरस्येदं मतम्।

### आत्मतत्त्वविवेकः

एव स्ववचनविरोधः स्वीकियते(१) । यदि तूभयत्रा-पि भवान् समान(२) दृष्टिः स्यादस्माभिरपि तदा(३) न किञ्चिदुच्यत इति।

इयं

दीधितिः।

स्यात् सोऽवानाणिकोऽर्थो मा पसाङ्कीत् अस्तीतिभ्रमविषयो मा भूत्, एतदर्थ यथा तत्रासन्वानुमित्यर्थमपाम्नेणिको व्यवहार-स्त्वया स्वीकृतस्तथा प्रमितादेव लिङ्गात् सत्यानुमितिर्भवतीति शिष्यबोधनायास्माभिरपि स्ववचनविरोधोङ्गीकृत इसर्थ इत्या हु:(४)। यदि त्विति। असति व्यवहारिनषेथ इवासतो हृष्टान्त-त्वादिकमपि न सम्भवति, प्रमाणविरहादिति प्रतिसन्ध्राय यदि भवानुक्तरूपमनुमानं न प्रयुङ्क इत्यर्थः ॥

दीधितिहिप्पणी ।

स्ववचनस्य व्यवहारक्षपस्य विरोधोऽत्रेत्यर्थः । मा प्रसाङ्कीदिः त्यस्यार्थमाह । अस्तीति । अत्र हेतुगर्भ मुळे विरुद्धान्तं विशेषणम्। व्यवहारहणान्तेनैवानुमितिसम्बृतेः सम्भवादाह । प्रामितादेवेति(५)। तावता च सत्यानुमितिवत् प्रमितिलङ्गसम्ब(६)त्खण्डनमिति भावः । असतीति । मन्मत इत्यादिः॥

<sup>(</sup>१) नतु परेणाप्रामाणिकार्थामिधाने Sपामाणिकार्थप्रसाक्तिपशिजिहीर्षयापि कृते स्वयमि अप्रामाणिकार्थप्रसिक्तपरिजिहीर्षयाध्यपामाणिकन्यवहारप्रवर्त्तनं कथमुचितम्, तत्र स्वयमधान्तवे परं भ्रामायितुमेव तथाविधश्चन्द्रपयोगे स्वानुभूतविपरीतार्थवोधेच्छया शब्दप्रयोक्तृत्वरूपप्रतार-कत्वस्य, स्वयमपि धान्तत्वे तु तन्मूलकानिप्रदृश्य च स्वास्मन् दुर्वारत्वादिति चेन्न । स्वयमधान्त-स्यापि यदि निविद्धः स्यात तर्हि निर्धूमः स्यादित्यादितकाभिलापकशब्दत्रयोगवत् प्रमाणवाधितार्थ परकीयमत प्रसक्तिनिराचिकीर्षयाऽऽहार्यारोपमूलकस्यैव शशशूङ्गादौ व्यवहारनिषेधव्यवहारस्यापि पवर्तने कथकसम्प्रदायप्रसिद्धानियमातिक्रमस्यापादियतुमशक्यत्वात् , तर्काभिलापकशब्दस्थल इवाः भाषि पर्यवसितः थस्य प्रामाश्चिकतयेव द्वारभूतभ्रमप्रयोजकशब्दप्रयोगोपि प्रयोकतुः भृतारकत्वादिदाषा-प्रसक्तेः, पर्यवसितार्थस्याप्राणिकत्व एव तत्त्रसक्तिसम्भवादित्यवधेयम् ।

<sup>(</sup>२) सम-पुण० पु० पा०। (३) स्यात्तदास्माभिरपि-पुण० पु० पा०।

<sup>(</sup>४) तत्रासित व्यवहारानिषेधे एतस्यासत्त्वानुमानं तैने पिकान्तमित्यरुचिवीजम् । - गुः णानन्दः। (५) दाह । सत्यानुमितादेवति -पा० २ पु० । आदर्शपुस्तकेऽव्ययमेव पाठः ।

<sup>(</sup>६) प्रमितिलिङ्गकोचि पा० २ पु०। आदर्शपुस्तकेऽण्ययमेव पाठः।

## काशीसंस्कृतसीरीज्-पुस्तकमाला ।

इयं काशी —संस्कृतप्रन्थमाला विभागशः प्रकाशिता भवति । एतस्यां प्राचीनाः नवीनाश्र दर्छमाः सुलमाश्र अत्युपयुक्ताः संस्कृतयन्थाः काशिकराजकीयसंस्कृतपाठशाठीयैः पण्डितरन्यैरपि विद्वद्भिः संशोधिताः क्रमेण संसुद्रिता भवान्ते । अस्यां प्रका-इयमाणानां प्रन्थानां मृत्यं सूचीपत्रे प्रकाशितं वर्तते । परंतु एतस्या नियमनाऽविच्छित्रतया निश्चितप्राहकमहाशयानां प्रतिसुद्रा-शतकं पत्रविंशातिसुद्राः ( कमिशन ) परावर्तिता

भवेयुः मार्गव्यथ्य न पृथक दातव्यो भवेत्। तत्र मुद्रितग्रन्थेनामानि मल्यम्। १ नलपाकः नलविरचितः। संपूर्णः (पाकशास्त्रम् १) ह० १—८ २ संक्षेपशारीरकम् । रामतीर्थस्वामिकृतान्वयार्थवोधिनीटीका-(वदान्तं १) रु०८-० सहितम्। ३ वैशेषिकद्र्शनम् । पं० श्रोद्धण्ढिराजशास्त्रिकृतविवरणोपेताभ्यां प्रज्ञस्तपादभाष्योपस्काराभ्यां समन्वितम् (वैशेषिकं१)रु०२—८ ा ' विद्यारण्यपृथ्वीधरश्रीकण्ठाचार्यकृतभाष्य<mark>त्रयेण</mark> ४ श्रीसूक्तम् (बैदिकं १) रु० ०—६ टिपण्या च समलङ्गतम्। ५ लघुराब्देन्दुशेखरः (भैरवी) चन्द्रकलाटीकासहितः तत्पुरुपादि-( ब्याकरणं १ ) रु० ८-० समाप्तिपर्यन्तः। ६ कारिकावली मुक्ता० दिन० राम० शब्दखण्डसहिता तथा "गुण निरूपणदिनकरीय" महामहोपाध्याय पं० श्रीलक्ष्मणशास्त्रि (न्यायं १) रु० ६--० कृतव्याख्यासहिता। वार्तिकाभरणालङ्कृतवार्तिकटीकया-तत्त्वचिन्द्र ७ पञ्चांकरणम् । ( वेदान्तं २ ) रु० ०--८ कासमवतविवरणेन च समन्वितम्। ८ अलङ्कारप्रदीपः। पण्डितवरविद्वेश्वरपाण्डेयनिर्मितः। रु००--८ ९ अनङ्गरङ्गः महाकविकल्याणमल्लविरचितः। (कामशास्त्रं१) २० ०—१२ १० जातकपारिजातः। श्रीवैद्यनाथशर्मणा विरचितः। (ज्या०१) रु० २--० ११ पारस्करगृह्यसूत्रम् । कात्यायनसूत्रीयश्राद्ध-शोच-स्नान-भोजन-कल्पसहितम्। १२ पुरुषस्क्तम् । सायणभाष्य-महीधरभाष्य-मंगलभाष्य-नि-

(कर्मकाण्डम् १) ६० ०--८

म्वार्कमतभाष्यचतुष्र्यसहितम्। (वैदिकं २) ह० १--४

१३ श्रीमत्सनत्सुजातीयम् —श्रीमच्छङ्करभगवत्पाद्विरचितभाष्येण नीलकण्ठीव्याख्यया च संवलितमः। (वदान्तं ३) रु० १--४

१४ कुमारसंभवं महाकाव्यम् । महाकवि-श्रीकालिदासवि । सञ्जी वनी-शिशुहितैषिणी-टीकाद्वयोपेतम् सम्पूर्णम् । (काव्यं २) €0 8- 6

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

ना-(3)

षयो

हारalla

त्या ान्त-यंदि

ीदिः ाम । (4)1 मिति

यमि 1न्तत्वे

पतार-धान्त-धेतार्थ

स्यापि इवा • दोषा-

-ग्र-: 1

र कार

, न्या

बुर परि

३२ अध

३३ न्य

३४ शु

३५ शु

३६ रि

३७ व

३८ प्र

30 3

88

४२

१५ श्रुतबोधरुछन्दोग्रन्थः। आनन्दवर्द्धिनीतात्पर्यप्रकाशाख्यसंस्कृत-भाषादीकासहितः। ( छंदः १ ) रु० ० – ६ १६ कारिकावली । मुक्तावली न्यायचन्द्रिकाटीकाद्वयसहिता सिटcour i (न्यायं २) रु० १ -०

१७ पारस्करगृह्यसूत्रम्। काण्डद्वये हरिहर-गदाधर० तृतीयकाण्डे ह रिंहर-जयराम-प्रणीतभाष्येण समलङ्कतम्।हरिहरभाष्यस हितस्नान्त्रिकण्डिकास्त्र-गदाधरभाष्यसहितश्राद्धनवक-ण्डिकास्त्रैः यमलजननशान्ति-पृष्टोदिवि-शीच-भोजन -कामदेवकृतभाष्यसहितोत्सर्गपरिशिष्टसूत्रैः एपरेश्कृतं-टिप्प-ण्यादिभिः सहितं च।

(कर्मकाण्डं २) रु० ३-० १८ संक्षेपशारीरकम्-मधूसूदनीटीकासहितम् संपूर्ण (वेदान्तंध) रु०८—०

१९ लघुजूटिका-अर्थात् आभिनवा परिभाषेन्दुशेखरपरिष्कृतिनि-मिति:। (ब्याकरणं २) रु० ०-८

२० कातीयष्टिदीपकः । (दर्शपौर्णमासपद्धतिः) महामहोप्रध्याय-पं॰ श्रीनित्यानन्दपन्तपर्वतीयविरचितः । (कर्मकाण्डं) रु० १-०

२१ सप्तपाठि-श्रीाशवमाहिम्नस्तोत्रम् श्रीगन्धर्वराज पुष्पदन्ताचार्य-विरचितम् । हरिहरपक्षीय-मधुसूदनीटीकया ( संस्कृतटी-का-संस्कृतपद्यानुवाद-भाषारीका-भाषापद्यानुवाद्-भाषा• विस्व ) पञ्चमुखीनाम्त्या ट्रीकया-राक्तिमहिस्नस्तोत्रण च समन्वितम्।

(स्तोत्रवि०१) रु०१-० २२ बाँद्धाऽऽचार्यश्रीधर्मकीर्तिप्रणीतः सटीकन्यायविन्दुः-भाषाः टीकासहितः

२३ सपरिष्कृत-द्र्पणसहितवैयाकरणभूषणसारः (व्याकरणं ३) रु० ४-०

२४ न्यायवार्त्तिकतात्पर्यदीका श्रीवाचस्पतिमिश्रविराचिता। सम्पूर्ण

२५ मीमांसान्यायप्रकाशः (आपदेवीयः) श्रीचिन्नस्वामिशास्त्रिकृतया (न्यायविभाग ३) रु० ६-० सारविवेचिन्या व्याख्यया सहितः

२६ पौरोहित्यकर्मसारः ( टिप्पणीसमलंकतः ) प्रथमो भागः श्रीरमा-(मीमांसा१) रु० २-० कान्तरार्मणा संगृहीतः।

२७ लघुराब्देन्दुरोखरः म० म० श्रीनागेशभट्टविरचितः। अव्ययीः ( कर्मकाण्डवि० ३ ) रु० ०-॥ भावान्तो भागः, म्रम् पण्डित श्रीनित्यानन्दपन्त-पर्वतीयः

कृतशेखरदीपकां ख्येन टिप्पणेन समुज्ज्वितः। (व्या०४) रू० ४---२८ रघुवंशमहाकाव्यम्। महाकविश्रीकाछिदासाविरचितम् पञ्चसर्गाः त्मकम् । म० म० श्रीमिल्लिनाथस्रिकतसञ्जीविनीटीकया पं० श्रीकनकळाळठवकुरकताऽर्थप्रकाशिकाटीकया च सम-

**लङ्कतम्** (काव्यवि०३) रु००-१२

### काशीसंस्कृतसीरीज़।

| 2  | कामसूत्रम् । श्रीवात्स्यायनमुनिप्रणीतं बहुयत्नरासादितया पूर्णया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | जयमङ्गळरचितया टीकया समेतम्। वहुखण्डितपाठान् परिपृ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | र्य,सूत्राङ्कांश्च संयोज्य, परिष्कृत्य संशोधितम्।(काम०२)र०८-०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0  | न्यायकुसुमाञ्जलीः । न्यायाचार्यपदाङ्कितश्रीमदुदयनाचर्यविरचि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | तः। महामहो पाध्यायरुचिद्त्तकृतमकरन्दोद्धासितमहामहो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | पाध्याय वर्द्धमनोपाध्यायप्रणितप्रकाशसाहतः (न्यायंध) रू० ६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9  | परिभाषेन्दुरोखरः। म० म० श्रीनागेशभद्दरचितः। म० म० भैरव-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •  | मिश्रविरचित्या भैरवीत्यपराख्यया परिभाषाविवृत्या-तत्त्व-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | प्रकाशिकदा प्रीक्या च सहितः। (व्याकरणं ४) रु० ३—०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5  | अर्थसंग्रहः। पर्वमीमांसासारसंग्रहरूपः। श्रीलौगाक्षिभास्करविरचि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •  | तः। श्रीमत्वरमहंसपरिवाजकाचायश्रारामश्वराशवयागाभक्षः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | विरचित्मीमांसार्थकोम्द्याख्यव्याख्यासाहतः।(मामा०२) रु०१—०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3  | -गागनो निक्य न्यांयदर्शनवात्स्यायनाभाष्योपबृहणम् । परमाप-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | भारताजोहयोतकरविरचितम् । महाप-गातमादिचारतसम्ब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | लितवहत्रभिकासहितम्। (न्याय) रु० ६-०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,  | क्रमानर्वेदसंहिता । वाजसनेयिमाध्यन्दिनशाखीया । श्रीमदुव्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | राज्याग्रीवर्गन्त्रमात्र्यण श्रामन्महाधराचायावराचतवद-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | क्लिन च महिना। (भाग १−२−३-४)(वैदिक ३) रू०८—०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 30 | करणचर्नेट्रकणवसंहिता। श्रीसायणाचायावराचतभाष्यसाहता।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | व व्यापाराम्या २० अध्यायप्यन्ता । (वादक ४) २० ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3  | क्रितान्त्र लेशसंग्रहः । श्रीमद्रप्यदीक्षितविरचितः । श्रीमत्परमहस-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | परिवाजकाचार्यकृष्णानन्दताथावराचतय। कृष्णालङ्काराच्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | या व्याख्यया समलंहतः। (वेदान्तं ४) रु० ६—०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3  | ७ काशिका । श्रीपाणिनिमुनिविरचितव्याकरणसूत्राणां वृत्तिः वि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | च्या च्याच च्याहित्यावातामता। (व्याकरण ५) ए ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3  | द्धहर-वामन-जपायस्यास्यास्य है। श्रीमद्वरु चित्रणीतप्राकृतस्त्रसिह-<br>द प्राकृतप्रकाशः। भामहरूतः। श्रीमद्वरु चित्रणीतप्राकृतस्त्रसिह-<br>तः। टिप्पण्या च संयोजितः। (व्याकरणं ६) ६०१—४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| '  | तः। टिप्पण्या च संयोजितः। (व्याकरण ६) रू० १-४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3  | े जिल्ले के आंग्रियाना विशेष के विशेष क |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2  | व विकास । वहालोग्रहिणे तारहमहामानप्रका ज्यातप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | TIEST:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | े के किया निर्मानित । (काश १) २०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| *  | ४२ मीमांसादशंनम । श्रीशवरस्वाामावरावतामा पतार्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | (भाग१-२) (मीमांसा ३) रु० १०-०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

-0

9

### काशीसंस्कृतसीरीज्।

४३ न्यादर्शनम् । श्रीगौतममुनीप्रणितम् । श्रीवात्स्यायनमुनीप्रणितः भाष्यसहितम् । श्रीविश्नाथन्यायपञ्चाननभट्टाचार्यविरचि-तन्यायस्त्रवृत्त्यनुगतम् । टिप्पण्यादिसहितम् (न्यायं ६) स० ३ ४४ दानमयूखः। विद्वद्दरश्रीनीलकण्ठभट्टविरचितः। (धर्मशास्त्रं१) रु० १-४५ कालमाधवः।विद्रद्वरश्रीमाधवाचार्यविरचितः। (धर्मशास्त्रं२) रु० १-४६ भास्वती । श्रीमच्छतानन्दविरचिता । श्रीमातृप्रसाद ( दैवजभू-षण) पाण्डेयेन कृताभ्यां छात्रबोधिनीनाम संस्कृतसोदाहरण भाषाटोकाभ्यां सहिता। (ज्योतिषं ३) रु० २— ४७ फक्किकाप्रकाशः। उपाध्यायोपाह्ववैयाकरणकेसक्तीविरुदाङ्कितमैथि-लेन्द्रदत्तरार्मविरचितः । पं सीतारामशर्मकृतिरिपण्या विभूषितः। (व्याकरणं ७) रु० १-४ ४८ मिताक्षरो । श्रीगौडपादाचार्यकृतमाण्ड्क्यकारिकाच्याख्या -श्रीम-त्परमहंसपरिवाजकाचार्यस्वयम्प्रकाशानन्दसरस्वतीस्वामि-कता। शंकरानन्दकृतमाण्ड्क्योपनिषद्दीपिका च। (वेद्रा०६) रु० १— ४९ काव्यप्रकाशः । श्रीमम्मटाचार्यविरचितः । एं० श्रीहरिशङ्करशर्मणा

मैथिलेन संगृहीतया नागेश्वरीटीकयाऽलङ्कृतः (काव्य०४) रु०४ -

५० अधिकरणकौमुदी । श्रीदेवनाथठक्कुरकृता। (मीमां० ४) रु० १-०,

५१ रघुवंशमहाकाव्यम्। महाकविश्रीकालिदासविरचितम् महामहो पाध्याय श्रीमल्लिनाथकृतसञ्जीविनीटीकयोपेतम् पं० श्रीकनः कलालटक्कुरेण विरचितया भाववोधिनी टिप्पण्या समः लङ्कतम् संपूर्णम्।

५२ काथवोधः। साजनीकृत टीकोपेतः। दत्तात्रेय सम्प्रदायाऽनुगतः। रु०-८

पर्वतीय-पण्डितप्रवर-श्रीविश्वेश्वरपाण्डेय निर्मिता (काव्य० ६) रु०१-0

५४ अलङ्कारमुक्तावली । पर्वतीय-विद्वद्वर-श्रीविश्वेश्वर पाण्डेय-

(काव्य वि० ७) रु०-१२-०

पत्रादिप्रेषणस्थानम्



जयकृष्णदास-हरिदासगुप्तः, चौखम्बा संस्कृत सीरीज श्राफीस, विद्याविलास प्रेस, गोपालमंदिर के उत्तर फाटक बनारस सिटी।

[-ग

T

2-0



Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ARCHIVES DATA BASE

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

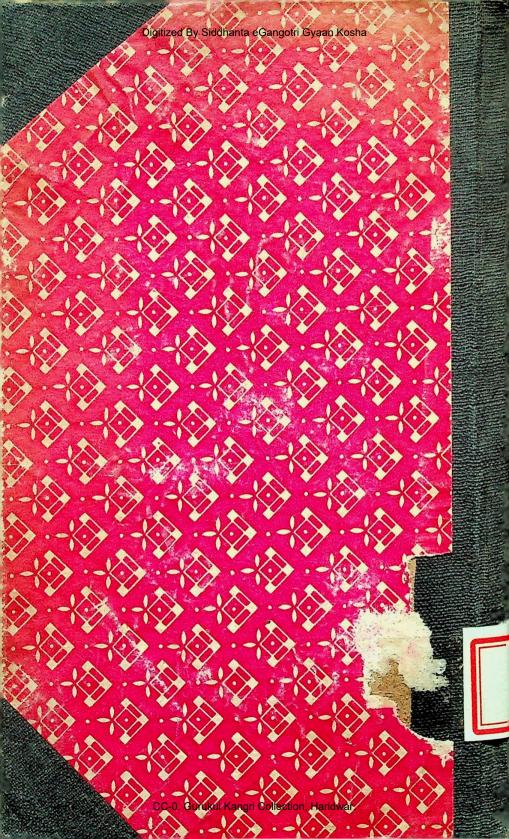